## खर्गवासी साधुचरित श्रीसाद डालचन्दजी सिंघी

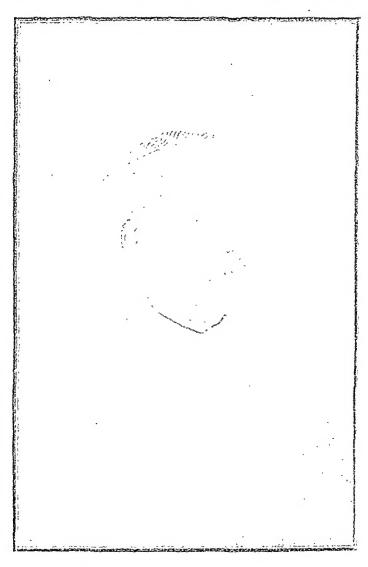

**जल्म** वि. सं. १९२१, मार्ग वदि ६

स्वर्गचास वि. सं. १९८४, पोष सुदि ६

# सिंघी जैन ग्रन्थमाला





श्रीमद्यशोविजयोपाध्यायविरचितं

ज्ञानबिन्दुप्रकरणम्

# सिंघी जैन ग्रन्थमाला

जैन आगमिक, दार्शनिक, साहित्यिक, ऐतिहासिक, कथात्मक – इत्यादि विविधविषयगुम्फित
प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, प्राचीनगूर्जर, राजस्थानी आदि नाना भाषानिवद्ध
वहु उपयुक्त पुरातनवाद्धय तथा नवीन संशोधनात्मक
साहित्यप्रकाशिनी जैन ग्रन्थावित्र।

कलकत्तानिवासी सर्गस्य श्रीमद् डालचन्दजी सिंघी श्रेष्ठिपुण्यस्मृतिनिमित्त तस्यपुत्र श्रीमान् वहादुरसिंहजी सिंघी कर्न्टक

R693

संस्थापित तथा प्रकाशित

H42

3676/05

सम्पादक तथा सञ्चालक

## जिन विजय मुनि

[ सम्मान्य समासद-भाण्डारकर प्राच्यविद्या संशोधन मन्दिर पूना, तथा गुजरात साहित्यसमा अहमदावाद; मूतपूर्वाचार्य-गुजरात पुरातत्त्वमन्दिर अहमदावाद; जैनवाङ्मयाध्यापक-विश्वमारती, शान्तिनिकेतन; प्राकृतभाषादि-प्रधानाध्यापक-भारतीय विद्या भवन, वम्बई; तथा, जैन साहित्यसंशोधक अन्थावितपुरातत्त्वमन्दिर अन्थावित-भारतीय विद्या अन्थावित-द्वारा प्रकाशित संस्कृत-प्राकृत-पाठीअपभ्रंश-प्राचीनगृर्जर-हिन्दी-आदि नाना माषामय-अनेकानेक अन्थ संशोधक-सम्पादक।

यन्थांक १६; मूल्य रू. ३-८-०

प्रकाशन-कर्ता

## बाबू श्री राजेन्द्र सिंहजी सिंघी

सिं घीसदनः ४८, गरियाहाट रोडः पो० वालीगंज, कलकत्ता

### न्यायविशारद-न्यायाचार्य-

## श्रीमद्यशोविजयोपाध्यायविरचितं

ज्ञानबिन्दुप्रकरणम्



## पण्डित सुखलालजी संघवी

प्रधानाध्यापक-जैनशास्त्रपीठ, हिन्दू विश्वविद्यालय, बनारसः भूतपूर्वदर्शनशास्त्राध्यापक - गूजरात पुरातत्त्वमन्दिर, अहमदाबाद

तथा

पण्डित दलसुख मालवणिया न्यायतीर्थ, जैनागमाध्यापक, हिन्दू विश्वविद्यालय, वनारस पण्डिता हीरा कुमारी देवी
व्याकरण-सांख्य-वेदान्ततीर्थ

प्राप्तिस्थान

## सिंघी जैन ग्रन्थमाला कार्यालय

अनेकान्त विहार, शान्तिनगर पो० सावरमती (अहमदावाद)

## SINGHI JAIN SERIES

A COLLECTION OF CRITICAL EDITIONS OF MOST IMPORTANT CANONICAL, PHILOSOPHICAL, HISTORICAL, LITERARY, NARRATIVE ETC. WORKS OF JAIN
LITERATURE IN PRAKRIT, SANSKRIT, APABHRAMSA AND OLD
VERNACULAR LANGUAGES, AND STUDIES BY
COMPETENT RESEARCH SCHOLARS

FOUNDED AND PUBLISHED

BY

SRĪMĀN BAHĀDUR SINGHJĪ SINGHĪ OF CALCUTTA

IN MEMORY OF HIS LATE FATHER

### ŚRĪ DĀLCHANDJĪ SINGHĪ



#### GENERAL EDITOR

#### JINA VIJAYA MUNI

(H NORARY MEMBER OF THE BHANDARKAR ORIENTAL RESEARCH INSTITUTE OF POONA
AND GUJRAT SAHITYA SABHA OF AHMEDABAD; FORMERLY PRINCIPAL OF GUJRAT
PURATATTVAMANDIR OF AHMEDABAD; LATE SINGHI PROFESSOR OF JAINA
STUDIES, VISVA-BHARATI, SANTINIKETAN; PRO. OF PRAKRITIC
LANGNAGES AND HINDI, BHARATIY VIDYA BHAVAN, BOMBAY;
EDITOR OF MANY SANSKRIT, PRAKRIT, PALI, APABHRAMSA,
AND OLD GUJRATI-HINDI WORKS.)

NUMBER 16; PRICE RS. 3/8

PUBLISHED BY
BABU SRI RAJENDRA SINGHJI SINGHI
SINGHI SADAN; 48, GARIYAHAT ROAD,
PO. BALLYGUNGE, CALCUTTA

## JNANABINDU PRAKARANA

OF

NYĀYAVIŚĀRADA-NYĀYĀCHĀRYA

### ŚRĪMAD YAŚOVIJAYA UPĀDHYĀYA

(WITH INTRODUCTION, NOTES AND INDEX ETC..)

---

#### EDITED BY

### PANDIT SUKHLĀLJĪ SANGHAVĪ

HEAD OF THE DIPARTMENT OF JAIN PHILOSOPHY AND LOGIC,
BENARES HINDU UNIVERSITY

LATE PROFESSOR OF INDIAN PHILOSOPHY, GUJRAT PURATATTVA MANDIR, AHMEDABAD

AND

Pt. DALSUKII MALVANIA,
Nyāyatirtha, Jaināgama Teacher
Benares Hindu University,
BENARES.

Pta. IIIRA KUMARI DEVI, Vyākaraņa-Sāńkhya-Vedānta Tīrtha, CALCUTTA.

TO BE HAD FROM

SINGHI JAIN GRANTHAMALA KARYALAY

ANEKANT VIHAR, SHANTINAGAR,

PO. SABARMATI, (AHMEDABAD)

### ॥ सिंघीजैनयन्थमालासंस्थापकप्रशस्तिः॥

अस्ति वङ्गाभिधे देशे सुप्रसिद्धा मनोरमा । मुर्शिदावाद इत्याख्या पुरी वैभवशािलनी ॥
निवसन्त्यनेके तत्र जैना ऊकेशवंशजाः । धनाद्ध्या नृपसद्द्या धर्मकर्मपरायणाः ॥
श्रीडालचन्द इत्यासीत् तेष्वेको वहुमाग्यवान् । साधुवत् सचिरित्रो यः सिंघीकुलप्रभाकरः ॥
वाल्य एवागतो यो हि कर्तुं व्यापारिवस्तृतिम् । किलकातामहापुर्या धृतधर्मार्थनिश्रयः ॥
कुशाग्रया स्ववुद्ध्येव सद्द्रत्या च सुनिष्ठया । उपार्ज्य विपुलां लक्ष्मीं जातः कोट्यिधपो हि सः॥
तस्य मन्नुकुमारीति सन्नारीकुलमण्डना । पतिन्नता प्रिया जाता शीलसौभाग्यभूषणा ॥
श्रीवहादुरसिंहाख्यः सद्धणी सुपुत्रस्तयोः । अस्त्येष सुकृती दानी धर्मप्रियो धियां निधिः ॥
प्राप्ता पुण्यवताऽनेन प्रिया तिलकसुन्दरी । यस्याः सौभाग्यदीपेन प्रदीप्तं यदृहाङ्गणम् ॥
श्रीमान् राजेन्द्रसिंहोऽस्ति व्यष्ठपुत्रः सुशिक्षितः । यः सर्वकार्यदक्षत्वात् वाहुर्यस्य हि दक्षिणः ॥
नरेन्द्रसिंहो इत्याख्यस्तेजस्त्री मध्यमः सुतः । सूनुर्वीरेन्द्रसिंहश्च कनिष्ठः सौम्यदर्शनः ॥
सन्ति त्रयोऽपि सरपुत्रा आप्तमक्तिपरायणाः । विनीताः सरला भव्याः पितुर्मार्गानुगामिनः ॥
अन्येऽपि वहवश्रास्य सन्ति स्वस्नादिवान्धवाः । धनैर्जनैः समृद्धोऽयं ततो राजेव राजते ॥

#### अन्यच-

सरस्वसां सदासक्तो भूत्वा ठक्ष्मीप्रियोऽप्ययम् । तत्राप्येष सदाचारी तिचत्रं विदुषां खलु ॥ न गर्वो नाप्यहंकारो न विलासो न दुष्कृतिः । दृश्यतेऽस्य ग्रहे कापि सतां तद् विस्मयास्पदम् ॥ भक्तो गुरुजनानां यो विनीतः सज्जनान् प्रति । वन्धुजनेऽनुरक्तोऽस्ति प्रीतः पोष्यगणेष्विष ॥ देश-कालिखातिज्ञोऽयं विद्या-विज्ञानपूजकः । इतिहासादिसाहित्य-संस्कृति-सत्कलाप्रियः ॥ समुन्नत्ये समाजस्य धर्मस्योत्कर्षदेतवे । प्रचारार्थं सुशिक्षाया व्ययत्येष धनं घनम् ॥ गत्वा सभा-सिम्सादौ भूत्वाऽध्यक्षपदाङ्कितः । दत्त्वा दानं यथायोग्यं प्रोत्साह्यति कर्मठान् ॥ एवं धनेन देहेन ज्ञानेन ग्रुभनिष्ठया । करोत्ययं यथाशक्ति सत्कर्माणि सदाशयः ॥ अथान्यदा प्रसङ्गेन स्वित्तुः स्पृतिहेतवे । कर्तुं किञ्चिद् विशिष्टं यः कार्यं मनस्यचिन्तयत् ॥ पूज्यः पिता सदैवासीत् सम्यग्-ज्ञानस्चिः परम् । तस्मात्तज्ज्ञानवृद्ध्यर्थं यतनीयं मया वरम् ॥ विचाययं स्वयं चित्ते पुनः प्राप्य सुसम्मतिम् । श्रद्धास्पदस्विमञ्चाणां विदुषां चापि तादृशाम् ॥ विचाययं स्वयं चित्ते पुनः प्राप्य सुसम्मतिम् । श्रद्धास्पदस्विमञ्चाणां विदुषां चापि तादृशाम् ॥ श्रीजिनविजयो विज्ञो तस्याधिष्ठातृसत्यदम् । स्विभित्तं प्रार्थितोऽनेन शास्रोद्धाराभिलापिणा ॥ अस्य सौजन्य-सौद्दार्व-स्थ्येदार्यादिसद्वणैः । वशीभूयाति सुदा तेन स्वीकृतं तत्पदं वरम् ॥ तस्यैव प्रेरणां प्राप्य श्रीसिंघीकुलकेतुना । स्विभृतृश्रेयसे चैपा ग्रन्थमाला प्रकाश्यते ॥ विद्यजनकृताल्हादा सचिदानन्ददा सदा । चिरं नन्दित्वयं लोके जिनविजयभारती ॥

The state of the s

## ॥ सिंघीजैनयन्थमालासम्पादकप्रशस्तिः॥

स्वस्ति श्रीमेदपाटाख्यो देशो भारतिश्रुतः । रूपाहेलीति सन्नाम्नी पुरिका तत्र सुस्थिता ॥
सदाचार-विचाराभ्यां प्राचीननृपतेः सम । श्रीमचतुरसिंहोऽत्र राठोडान्वयभूमिपः ॥
तत्र श्रीवृद्धिसिंहोऽभूत् राजपुत्रः प्रसिद्धिमान् । क्षात्रधर्मधनो यश्च परमारकुलात्रणीः ॥
सुञ्ज-भोजमुखा भूपा जाता यस्मिन्महाकुले । किं वर्ण्यते कुलीनत्वं तत्कुलजातजन्मनः ॥
पत्नी राजकुमारीति तस्याभूद् गुणसंहिता । चातुर्थ-रूप-लावण्य-सुवाक्सौजन्यभूपिता ॥
क्षत्रियाणीप्रभापूर्णां शौर्यदीप्तमुखाकृतिम् । यां ह्येव जनो मेने राजन्यकुलजा त्वियम् ॥
सूतुः किसनसिंहाख्यो जातस्तयोरतिप्रियः । रणमल्ल इति ह्यन्यद् यन्नाम जननीकृतम् ॥
श्रीदेवीहंसनामात्र राजपूज्यो यतीश्वरः । ज्योतिभेषज्यविद्यानां पारगामी जनप्रियः ॥
श्रीदेवीहंसनामात्र राजपूज्यो यतीश्वरः । च चासीद् वृद्धिसिंहस्य प्रीति-श्रद्धास्पदं परम् ॥
तेनाथाप्रतिमप्रेम्णा स तत्सूनुः स्वसन्निधौ । रक्षितः शिक्षतः सम्यक्, कृतो जैनमतानुगः ॥
दौर्भाग्यात्तिच्छशोर्वालये गुरु-तातौ दिवंगतौ । विमूढेन ततस्तेन त्यक्तं सर्वं गृहादिकम् ॥

#### तथा च-

परिभ्रम्याथ देशेषु संसेव्य च वहून् नरान् । दीक्षितो मुण्डितो भूत्वा कृत्वाचारान् सुदुष्करान् ॥ ज्ञातान्यनेकशास्त्राणि नानाधर्ममतानि च । मध्यस्थवृत्तिना तेन तत्त्वातत्त्वगवेपिणा ॥ अधीता विविधा भाषा भारतीया युरोपजाः । अनेका छिपयोऽप्येवं प्रत्न-नृतनकालिकाः ॥ येन प्रकाशिता नैका ग्रन्था विद्वत्प्रशंसिताः । लिखिता चह्वो लेखा ऐतिहातथ्यगुम्फिताः ॥ यो वहुभिः सुविद्वद्भित्तन्मण्डलैश्र सत्कृतः । जातः खान्यसमाजेषु माननीयो मनीपिणाम् ॥ यस्य तां विश्वतिं ज्ञात्वा श्रीमद्गान्धीमहात्मना। आहूतः सादरं पुण्यपत्तनात् स्वयमन्यदा ॥ पुरे चाहम्मदावादे राष्ट्रीयशिक्षणालयः । विद्यापीठ इति ख्यातः प्रतिष्ठितो यदाऽभवत् ॥ आचार्यत्वेन तत्रोचैनियुक्तो यो महात्मना । विद्वजनकृतश्चाघे पुरातत्त्वाख्यमन्दिरे ॥ वर्षाणामष्टकं यावत् सम्भूष्य तत्पदं ततः । गत्वा जर्मनराष्ट्रे यस्तत्संस्कृतिमधीतवान् ॥ तत आगत्य सँछमो राष्ट्रकार्ये च सिक्तयम् । कारावासोऽपि सम्प्राप्तो येन स्वराज्यपर्वणि ॥ क्रमात्तस्माद् विनिर्मुक्तः प्राप्तः शान्तिनिकेतने । विश्ववन्द्यकवीन्द्रश्रीरवीन्द्रनायभृषिते ॥ सिंघीपद्युतं जैनज्ञानपीठं यदाश्रितम् । स्थापितं तत्र सिंघीश्रीडालचन्दस्य सुनुना ॥ श्रीवहादुरसिंहेन दानवीरेण धीमता । स्मृत्यर्थं निजतातस्य जैनज्ञानप्रसारकम् ॥ प्रतिष्ठितश्च यस्तस्य पदेऽधिष्ठातृसञ्ज्ञके । अध्यापयन् वरान् शिष्यान् शोधयन् जनवाद्मयम् ॥ तस्यैव प्रेरणां प्राप्य श्रीसिंघीकुलकेतुना । खिपतृश्रेयसे चैपा ग्रन्थमाला प्रकादयते ॥ विह्जनकृताल्हादा सचिदानन्ददा सदा । चिरं नन्दत्वियं टोके जिनविजयभारती ॥

## सिंघी जैन ग्रन्थमाला

#### अचावधि मुद्रित ग्रन्थ

|     |                                                                              | मूल्यम् । |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 8.  | प्रवन्धचिन्तामणि, मेरुतुङ्गाचार्यविरचित.                                     |           |
|     | संस्कृत मूल यन्य, विस्तृत हिन्दी प्रस्तावना समन्वित                          | 3-13-0    |
| २   | पुरातनप्रवन्धसंत्रह,                                                         | •         |
|     | प्रवन्थिच सदश अनेकानेक पुरातन ऐतिहासिक प्रवन्थोंका विशिष्ट संग्रह            | 4-0-0     |
| રૂ  | प्रवन्धकोश, राजशेलरस्रिरचितः                                                 | ,         |
|     | संस्कृत मूल यन्य, विस्तृत हिन्दी प्रस्तावना आदि सहित                         | 8-6-8     |
| ઠ   | विविधतीर्थंकरूप, जिनमभस्रिकृत.                                               | , .       |
|     | पुरातन जैन तीर्थस्थानोंका वर्णनात्मक अपूर्व ऐतिहासिक यन्थ                    | 8-8-0     |
| 4   | देवानन्दमहाकाव्य, मेवविजयोपाध्यायविरचित.                                     |           |
|     | माघ काव्यकी समस्यापूर्तिरूप ऐतिहासिक काव्य प्रन्य                            | 7-97-0    |
| દ્દ | जैनतर्कभाषा, यशोविजयोपाध्यायकृत.                                             | •         |
|     | मूल संस्कृत यन्थ तथा पं॰ सुखलालजीकृत विशिष्ट नूतनव्याख्यायुक्त               | ₹- 0 -0   |
| ૭   | प्रमाणमीमांसा, हेमचन्द्राचार्यकृत.                                           |           |
|     | मूल प्रन्थ तथा पं॰ सुखलालजीकृत विस्तृत हिन्दी विवरण सहित                     | 4-0-0     |
| 6   | अकलङ्क्षप्रन्थत्रयी, भद्दाकलङ्कदेवकृत.                                       |           |
|     | ३ अप्रकाशित यन्थ, हिन्दी विवरण युक्त                                         | 4-0-0     |
| ९   | प्रवन्धचिन्तामणि, हिन्दी भाषान्तर.                                           |           |
|     | विस्तृत प्रस्तावनादि सहित                                                    | 3-92-0    |
| १०  | प्रभावकचरित, प्रभाचन्द्रसूरिरचित.                                            |           |
|     | संस्कृत मूल यन्य, जैन ऐतिहासिक महायन्य                                       | 4-0-0     |
|     | Life of Hemachandrāchārya: By Dr. G. Bühler.                                 | 3-8-0     |
| १२  | भानुचन्द्रगणिचरित, सिद्धिचन्द्रोपाध्यायरिचत.                                 |           |
|     | संस्कृत मूल प्रन्य, विस्तृत इंग्लीश प्रस्तावनादि समेत अपूर्व ऐतिहासिक प्रन्थ | €-0-0     |
| १३  | <b>ज्ञान</b> विन्दुप्रकरणम्, यशोविजयोपाध्यायविरचित.                          |           |
|     | पं॰ सुखलालजी संपादित एवं विवेचित                                             | 3-6-0     |

## संप्रति मुद्यमाण ग्रन्थ-

१ खरतरगच्छगुर्वावित. २ कुमारपालचरित्रसंग्रह. ३ विविधगच्छीयपद्याविलसंग्रह. ४ जैनपुस्तक-प्रशस्ति संग्रह, भाग १-२. ५ विज्ञप्तिरुखसंग्रह. ६ हरिभद्रस्रिकृत धूर्ताख्यान. ७ हरिपेणकृत वृहत् कथाकोश. ८ उद्योतनस्रिकृत कुवलयमालाकथा. ९ उद्यप्रभस्रिकृत धर्माभ्युद्यमहाकाव्य. १० जिनेश्वरस्रिकृत कथाकोप प्रकरण. ११ भावचन्द्रगणिकृत विवेकविलास टीका. १२ सिद्धिचन्द्रोपाध्यायविरचित वासवदत्ता टीका. १३ पुरातन रास-भासादिसंग्रह. १४ पुरातनग्रयन्यसंग्रह हिन्दी भाषांतर, इत्यादि. इत्यादि. गुरवे बालकृष्णाय महोपाध्यायताभृते । काशी-मिथिलयोः प्राप्तो ज्ञानबिन्दुः समर्प्यते ॥ स्वलाल संघविना ।

## यन्था नुक्रम

| <del>&gt;</del>                                                                    |                |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|--|
| प्रास्ताविक वक्तव्य - श्रीमुनि जिनविज्ञयजी                                         |                |  |  |
| संपादकीय वक्तव्य – श्री पं० सुखलाल संघवी                                           | 3-6            |  |  |
| ज्ञानविन्दुपरिचय -                                                                 | १६४            |  |  |
| अन्थकार                                                                            | (i c           |  |  |
| प्रन्थका वाह्यसरूप                                                                 |                |  |  |
| १. नाम                                                                             |                |  |  |
| २. विपय                                                                            | 3              |  |  |
| इ. रचनाशैठी                                                                        | · (8:4         |  |  |
| ग्रन्थका आभ्यन्तर ख्रूप                                                            |                |  |  |
| १. ज्ञानकी सामान्य चर्चा                                                           | १४             |  |  |
| दार्शनिक परिभाषाशोंकी तुलना                                                        | 38             |  |  |
| २. मति-श्रुतज्ञान्की चर्चा                                                         | २०             |  |  |
| (१) मति जौर श्वतकी मेदरेखा का प्रयत                                                | २०             |  |  |
| (२) श्रुतनिश्रित भौर अश्रुतनिश्रित मति                                             | 58             |  |  |
| (३) चतुर्विष वाक्यार्थज्ञानका इतिहास<br>जैन धर्मकी अहिंसाका स्वरूप                 | <b>२</b> ५     |  |  |
| (४) अहिंसाका खरूप मौर विकास                                                        | <b>२७</b>      |  |  |
| (४) पदस्थानपतितत्व और पूर्वगत गाथा                                                 | 30             |  |  |
| (६) मतिज्ञानके विशेष निरूपणमें नया ऊहापोह                                          | g <sub>y</sub> |  |  |
| ३. अवधि और मनःपर्यवज्ञानकी चर्चा                                                   | इ <sub>७</sub> |  |  |
| ४. केवलक्षानकी चर्चा                                                               | ध <b>र</b>     |  |  |
| (१) केवलज्ञानके अस्तित्वकी साधक युक्ति                                             | 85             |  |  |
| (२) केवलज्ञानका परिष्कृत लक्षण                                                     | 88             |  |  |
| (३) केवलज्ञामके उत्पादक कारणोंका प्रभ                                              | ४६             |  |  |
| (४) रागादि दोपोंका विचार                                                           | ४७             |  |  |
| (५) नैराल्य भावनाका निरास                                                          | 28             |  |  |
| (६) घ्रह्मज्ञानका निरास                                                            | ५०             |  |  |
| (७) श्रुति मौर स्मृतियोंका जैनमतानुकूल व्याख्यान                                   | ५२             |  |  |
| (८) कुछ ज्ञातव्य जैन मन्तव्योंका कथन<br>(९) केवलज्ञान-दर्शनोपयोगके मेदामेदकी चर्चा | <b>પ</b> ર     |  |  |
| (१०) अन्यकारका तालये तथा उनकी स्वीपद्यविचारणा                                      | 48             |  |  |
| ज्ञानविन्दुपरिचयगत विशेषशब्द सूची                                                  | ६२             |  |  |
|                                                                                    | ६५–७६          |  |  |
| संपादनमें उपयुक्त प्रन्थोंकी सूची                                                  | ७७–७९          |  |  |
| ज्ञानविन्दु विषयानुक्रम                                                            | ८०-८२          |  |  |
| ज्ञानविन्दु – मू ल ग्र न्थ                                                         | १ <b>–</b> ४९  |  |  |
| ज्ञानविन्दु <b>– टि</b> प्प ण                                                      | 48-880         |  |  |
| ज्ञानविन्दु - प रि शि ष्ट                                                          | ११८-१३५        |  |  |
| शुद्धि-वृद्धिपत्रक                                                                 |                |  |  |
| S. C. G. M. C.                                                                     | १३६            |  |  |

Secretal mg.

## संकेताक्षरों का स्पष्टीकरण

अ असंज्ञ प्रति त वसंज्ञकंप्रति म० मलयगिरिटीका अं० र्नध्ययन क्रुं ठेड मु॰ सुद्रित प्रति. यशो० यशोविजयटीका उ० उद्देश पं० पंक्ति स्हो० श्लोक कां कारिका प्रव प्रथमभाग सं० संपादक सू० सूत्र स्त० स्तवक ्गा० गाथा व वसंज्ञक प्रति टी० टीका भा० भाष्य स्वो० स्वोपज्ञटीका

## किंचित् प्रास्ताविक

- CONTROL OF THE PARTY OF THE P

श्रीमद् यशोविजय महोपाध्यायरचित ज्ञानविन्दु नामक यह गमीर ग्रन्थ, पण्डितप्रवर श्र सुखकाकजी एवं उनके एक अन्तेवासी पं. श्री दकसुख माकविणया तथा विदुषी शिष्ट श्रीमती हीरा कुमारी देवीके संयुक्त सम्पादन कार्यसे समकंकृत होकर सिंघी जैन ग्रन्थमाकार्वे १६ वें मणिके रूपमें आज प्रकाशित हो रहा है।

इतः पूर्व ८ वें मणिके रूपमें, इन्हीं महोपाध्यायकी 'जैन तर्कमापा' नामक प्रसिद्ध कृति इन्हीं पण्डितवर्यके तत्त्वावधानमें संपादित होकर, जो ४ वर्ष पूर्व, प्रकट हो चुकी है, उसवें प्रारंभमें हमनें जो 'प्रासंगिक वक्तव्य' दिया है उसमें, प्रज्ञादृष्टि पण्डित श्रीसुखकाकजीं दर्शनशास्त्रविषयक प्रौढ पाण्डित्यके परिचायक जो ५–१० वाक्य हमने कहे हैं उनकी प्रतीति तो, उसके वाद इसी ग्रन्थमाकामें प्रकाशित हेमचन्द्राचार्यकृत 'प्रमाणमीमांसा' ग्रन्थके साथ दिये गये विस्तृत और विशिष्ट टिप्पणोंके अवकोकनसे विशेषज्ञ और मर्मज्ञ अभ्यासियोंको अच्छी तरह हो गई है । प्रमाणमीमांसाके किये किस्ने गये वे सव टिप्पण कोरे टिप्पण ही नहीं हैं बिल्क कई-कई तो उनमेंसे उस-उस विषयके स्वतंत्र एवं मौकिक निवन्ध ही हैं ।

प्रस्तुत ग्रन्थके साथ, पण्डितजीने ग्रन्थगत विषयका हार्द समझानेके िक जो सुविस्तृत एवं सूक्ष्मविचारपूर्ण 'परिचय' किखा है यह अपने विषयका एक अपूर्व विवेचन है। इसकी एक-एक कण्डिकामें, पण्डितजीका जैनशास्त्रविषयक ज्ञान कितना सूक्ष्म, कितना विशाल और कितना तकस्पर्शी है इसका उत्तम परिचय मिकता है। जैनदर्शनप्रतिपादित 'ज्ञान'तत्त्वका ऐसा पृथक्करणात्मक और तुरुनात्मक स्वरूप-विवेचन आजतक किसी विद्वान्ने नहीं किया। जिस प्रकार मूक ग्रन्थकार श्रीयशोविजयोपाध्यायने प्रस्तुत विपयमें अपना मोकिक तत्त्विन रूपण प्रदर्शित किया है, उसी प्रकार, पण्डित श्रीसुखकारूजीने प्रस्तुत ग्रन्थपरिचयमें अपना मोकिक तत्त्विदग्दर्शन एवं वस्तुविवेचन उपस्थित किया है।

S

ग्रन्थकार महोपाध्याय यशोविजयजीके जीवनपरिचयकी दृष्टिसे, जैन तर्क्रमापामें, संक्षेत्रमें पर अवश्य ज्ञातव्य ऐसा थोडासा उहेख, पण्डितजीने अपनी प्रस्तावनामें किया है। वाचक्रवर यशोविजयजीकी साहित्यसंपत्ति बहुत ही समृद्ध और वैविध्यपूर्ण है। उनकी एक-एक कृति एक-एक स्वतंत्र निवन्धके योग्य सामग्रीसे भरी हुई है। वे जैन अनण संघमें, अन्तिम श्रुतकेवकी श्री भद्रवाह स्वामी की तरह, 'अन्तिम श्रुतपारगामी' कहे जा सकते हैं। उनके वाद आज तक वैसा कोई श्रुतवेत्ता और शास्त्रप्रणेता समर्थ विद्वान् पेंदा नहीं हुआ।

इनके रचे हुए अन्थोंमें कैसी गभार, सूक्ष्म, विपुत्त एवं सर्वश्राही ऐसी तास्विक विचार-संपत्ति भरी पडी है इसका दिग्दर्शन, प्रस्तुत ग्रन्थ ज्ञानविन्दुके 'परिचय' खरूप किले गये पण्डित सुखलालजीके अभ्यासपूर्ण निवन्धमें हो रहा है। इस परिचयके पाठसे हमें प्रतीत हो रहा है कि यशोविजयजीके ग्रन्थोंमें छिपे हुए दार्शनिक विचाररतोंकी परीक्षा करनेकी योग्य क्षमता, पण्डित सुखलालजीके सिवाय, जैन समाजमें शायद ही कोई विद्वान् रखता हो। हमारी कामना है कि पण्डितजी, यशोविजयजीके अन्यान्य महत्त्वपूर्ण ग्रन्थोंका भी, ऐसा ही विस्तृत अभ्यासपूर्ण परिचय कराकर, विद्वद्वर्गमें उनके वास्तविक 'यश' के 'विजय'की प्रतिष्ठा करें ।

and the contract of the first of the contract والمراجع والمنافر والمراجع والمراجع فيرافي والمرافي والمرافي والمرافي والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع

the warm and the contract of the contract of the con-

भारतीयविद्या भवन आन्ध्रगिरी (अन्ध्रेरी) वसन्तपञ्चमी सं. १९९८

## संपादकीय वक्तव्य

### प्रारंभ और पर्यवसान-

ईo सo १९१४ में जब मैं महेसाणा (गुजरात ) में कुछ साधुओं को पढ़ाता था तब मेरा ध्यान प्रस्तुत ज्ञानविन्दु की ओर विशेष रूप से गया । उस समय मेरे सामने जैनधर्मप्रसारक सभा, भावनगर की ओर से प्रकाशित 'न्यायाचार्य श्रीयशोविजयजीकृत ग्रन्थमाला' अन्तर्गतः पत्राकार ज्ञानविन्दु था । ज्ञानविन्दु की विचारसूक्ष्मता और दारीनिकता देख कर मन में हुआ कि यह प्रनय पाठ्यक्रम में आने योग्य है। पर इस के उपयुक्त संस्करण की भी जरूरत है। यह मनोगत संस्कार वर्षों तक यों ही मनमें पड़ा रहा और समय समय पर मुझे प्रेरित मी करता रहा। अन्त में ईं० स० १९३५ में अमली कार्य का प्रारंभ हुआ। इस की दो अ और ब संज्ञक लिखित प्रतियाँ विद्वान् मुनिवर श्री पुण्यविजयजी के अनुप्रह से प्राप्त हुई । और काशी में १९३५ के ऑगस्ट में, जब कि सिंघी जैनग्रन्थ माला के संपादक श्रीमान् जिनविजयजी शान्ति-निकेतन से छौटते हुए पधारे, तब उनकी मदद से उक्त दो लिखित और एक मुद्रित कुल तीन प्रतियों का मिलान कर के पाठान्तर लिख लिए गए। ई० स० १९३६ के जाड़े में कुछ काम आगे बढ़ा। प्रन्थकारने ज्ञानबिन्दु में जिन प्रन्थों का नाम निर्देश किया है या उद्धरण दिया है तथा जिन प्रन्थों के परिशीलन से उन्होंने ज्ञानविन्दु को रचा है उन सब के मूल स्थल एकत्र करने का काम, कुछ हद तक, पं० महेन्द्रकुमारजी न्यायाचार्य के द्वारा उस समय संपन हुआ। इस के बाद ई० स० १९३७ तक में, जब जब समय मिला तब तब, प्रथम लिए गए पाठान्तर और एकत्र किए गए प्रन्थों के अवतरणों के आधार पर, पाठशुद्धि का तथा विषय निभाग शीर्षक आदि का काम होता रहा । साथ में अन्य लेखन, संपादन और अध्यापन आदि के काम उस समय इतने अधिक थे कि ज्ञानविन्दु का शेप कार्य यों ही रह गया।

ई० स० १९३८ के पुनर्जन्म के वाद, जब मैं फिर काशी आया तब पुराने अन्यान्य अधूरें कामों की समाप्त करने के बाद ज्ञानिवन्दु को ही मुख्य रूपसे हाथ में लिया। अमुक तैयारी तो हुई थी पर हमारे सामने सवाल था संस्करण के रूप को निश्चित करने का। कुछ नित्र बहुत दिनों से कहते आए थे कि ज्ञानिवन्दु के ऊपर संस्कृत टीका मी होनी चाहिए। कुछ का विचार था कि अनुवाद होना जरूरी है। टिप्पण के वारे में मी प्रश्न था कि वे किस प्रकार के लिखे जाँय। क्या प्रमाणमीमांसा के टिप्पणों की तरह हिन्दी में मुख्यतया लिखे जाँय या संस्कृत में १। इन सब प्रश्नों को सामने रख कर अन्त में हमने समय की नर्यादा तथा सामग्री का विचार कर के स्थिर किया कि अभी अनुवाद या संस्कृत टीका के लिए जरूरी अवकाश न होने से वह तो स्थित किया जाय। हिन्दी तुलनात्मक टिप्पण अगर लिखते तो संमव है कि यह प्रनथ अभी प्रेसमें भी न जाता। जंत में संस्करण का बही स्वरूप स्थिर हुआ जिस स्वरूप में यह आज पाठकों के संमुख उपस्थित हो रहा है। ऊपर कहा जा चुका है कि टिप्पण योग्य अमुक सामग्री तो पहले ही से संचित की हुई पढी थी; पर टिप्पण का टीक-ठीक धूरा

काम करने के लिए अभी बहुत कुछ करना वाकी भी था। ई० स० १९३९ में वाकी का काम सहयोगी श्रीयुत दल्रमुख माल्यणियाने शुरू किया। इस वीच में सहृदय मुनि श्री पुण्यविजयजीने एक और लिखित प्रति मेजी, जिस की हमने त संज्ञा रखी है। यह प्रति प्रथम की दो प्रतियों से अनेक स्थानों में पाठमेद वाली भी थी और विशेष शुद्ध भी। इस लिए पुनः इस प्रति के साथ मिलान शुरू किया और प्रथम स्थिर किए गए पाठान्तरों के स्थानों में बहुत कुछ परिवर्तन भी किया। यह सब काम क्रमशः चलता ही था, पर अनुभवने कहा कि जब ज्ञानबिन्दु कॉलेजों के पाठ्यक्रम में है और आगे इस का प्रचार करना इष्ट है तब इस का अध्यापन भी करा देना चाहिए जिस से एक सुनिश्चित परंपरा स्थिर हो जाय।

उक्त अनुभव के आधार पर ज्ञानिबन्दु का अध्यापन भी ग्रुरू हुआ। श्रीमालविणया और श्रीमती हीरा कुमारी—जो सिंघी जैन ग्रन्थमाला के स्थापक श्रीमान् बाबू यहादुर सिंहजी की भागिनेयी है—ये ही दोनों मुख्यतया अध्येता थे। ये ही दोनों इस का संपादन करने वाले थे, इस लिए अध्ययन के साथ ही साथ दोनों ने आवश्यक सुधार भी किया और नई नई कल्पना के अनुसार इन्होंने और भी सामग्री एकत्र की। यद्यपि में पहले एक बार ज्ञानिबन्दु को, मेरे एक आचार्य-परीक्षार्थी शिष्य को पढ़ा चुका था परन्तु इस समय का अध्यापन अनेक कारणों से अधिक अर्थ पूर्ण था। एक तो यह कि अब ग्रन्थ छपने को जाने वाला था। दूसरा यह कि पढ़ने वाले दोनों स्थिरचुद्धी, खुरूपत्र और संपादन कार्य करने वाले थे। फलतः जितना हो सका उतना इस ग्रन्थ की शुद्धि तथा स्पष्टता के लिए प्रयत्न किया गया। श्री मालविण्याने टिप्पणयोग्य कची सामग्री को सुल्य-विस्थित कर लिया। और मुद्रण कार्य ई० स० १९४० में ग्रुरू हुआ। १९४१ में श्रीमती हीरा कुमारीने परिशिष्ट तैयार किए और में प्रस्तावना लिखने की ओर झुका। १९४१ के अन्त के साथ ही यह सारा काम पूरा होता है। इस तरह १९१४ में जो संस्कार सूक्ष्य-रूप में मन पर पड़ा था वह इतने वर्षी के बाद मूर्तक्रप धारण कर, आज सिंघी जैन ग्रन्थ माला के एक मणिक्रप में जिज्ञासुओं के संमुख उपस्थित होता है।

#### संस्करण का परिचय-

१. मूल ग्रन्थ - प्रस्तुत संस्करण में मुख्य वस्तु है ज्ञान्विन्दु मूल्प्रन्थ। इस का जो पाठ तैयार किया गया है वह चार प्रतियों के आधार पर से है, जिन का परिचय हम आगे कराएंगे। किसी भी एक प्रति के आधार से सारा मूल पाठ तैयार न कर के सब प्रतियों के पाठान्तर संगृहीत कर, उन में से जहाँ जो पाठ अधिक शुद्ध और विशेष उपयुक्त माल्य पड़ा वह वहाँ रख कर, अन्य शेष पाठान्तरों को नीचे टिप्पणी में दे कर मूल पाठ तैयार किया गया है। अर्थदृष्टि से विषयों का विभाग तथा उनके शीर्पक भी हमने किए हैं। लिखित या पहले की मुद्रित प्रति में वैसा कुछ न था। प्रन्थकारने ज्ञानविन्दु में मूल प्रन्थ के नाम पूर्वक या विना नाम दिए जो जो उद्धरण दिए हैं उन सब के मूल स्थान यथा संभव ऐसे [ ] कोष्ठक में दिए गए हैं। जहाँ काम में लाई गई चारों प्रतियों के आधार से भी ठीक पाठशुद्धि न हो सकी, और हमें भाषा, विचार, प्रसंग या अन्य साधन से शुद्ध पाठ सूझ पड़ा वहाँ हमने वह पाठ ऐसे () कोष्टक में संनिविष्ट किया है और प्रतियोंमें से प्राप्त पाठ ज्यों का त्यों रखा है।

२. टिप्पण - मूल प्रनथ के बाद टिप्पण छपे हैं । टिप्पण अनेक दृष्टियों से तैयार हुए हैं या संप्रह किए गए हैं। इनमें एक दृष्टि तो है परिभाषा के स्पष्टीकरण की। सारा मूळ प्रन्य दार्शनिक परिभाषाओं से भरा पड़ा है । हमें जहाँ मालूम पड़ा कि यहां इस परिभाषा का विशेष खुळासा करना जरूरी है और वैसा खुळासा अन्य प्रन्थों में मिळता है, तो वहाँ हमने उन प्रन्या-न्तरों से ही इतना भाग टिप्पणों में दे दिया है जिस से मूल प्रन्य में आई हुई परिभाषा कुछ और भी स्पष्ट हो जाय; तथा साथ ही पाठकों को ऐसे प्रन्थान्तरों का परिचय भी मिल जाय। दूसरी दृष्टि है आधारभूत ग्रन्थों का दिग्दर्शन कराने की । ग्रन्थकार ने जिन जिन ग्रन्थों का परिशीलन करके प्रस्तुत प्रन्थ की रचना की है वे सब प्रन्थ उस के आधार भूत हैं। किसी भी विषय की चर्चा करते समय प्रन्थकार ने या तो ऐसे आधारभूत प्रन्थों में से आवश्यक भाग . शब्दशः या थोडे बहुत परिवर्तन के साथ लिया है, या कहीं संक्षेप कर के लिया है; कहीं उन्हों ने उस प्रन्थ का उपयुक्त भाग अपनी जरूरत के अनुसार क्रम वदल करके भी लिया है। यह सारी वस्तुस्थिति पाठकों को ज्ञात हो तथा आधारभूत उन उन प्रन्थों का विस्तृत परिचय भी हो, इस दृष्टि से हमने जगह जगह टिप्पणों में जरूरी महत्त्व का भाग दिया है। पर जहाँ पृष्ठ के पृष्ठ आधारभूत प्रन्थों के एक साथ मिलते हैं वहाँ, वहुधा उन आधारभूत प्रन्यों का स्थान ही सूचित कर दिया है, जिस से अभ्यासी खुद ही ऐसे आधारभूत प्रन्थ देख सकें और ज्ञान-धिन्दुगत उस स्थान की चर्चा को विशेष रूप से समझ सकें। तीसरी दृष्टि इतिहास और तुल्ना की है। प्रन्यकार ने कहीं अमुक चर्चा की हो और वहाँ हमें उस चर्चित विषय की कोई ऐतिहासिक सामग्री, थोड़ी बहुत, मिल गई तो, हमने उस विषय का, ऐतिहासिक दृष्टि से कैसा विकास हुआ है यह समझाने के लिए वह प्राप्त सामग्री टिप्पणों में दे दी है । कई जगह, ग्रन्थकार के द्वारा की जानेवाली चर्चा दूसरे प्रन्थों में किस किस रूपमें पाई जाती है यह तुल्ना करने के लिए भी टिप्पण दिए हैं, जिस से अभ्यासी चर्चा को ऐतिहासिक क्रमसे तुलनापूर्वक समझ सके और गहराई तक पहुंच सके। चौथी दृष्टि है प्रन्थकार के सूचनों को तंपूर्ग बनाने की। अनेक जगह चर्चा करते हुए प्रन्थकार, अमुक हद तक लिख कर फिर विशेप विस्तार से देखने वालों के लिए सूचना मात्र कर देते हैं, कि यह विपय अमुक अमुक प्रन्थों से देख लेना । ऐसे स्थानों में ग्रन्थकार के द्वारा नामनिर्देश पूर्वक सूचित किए गए प्रन्थों में से तथा उन के द्वारा असूचित पर हमारे अवलोकन में आए हुए प्रन्थों में से जरूरी भाग, टिप्पणों में संप्रह किए हैं।

टिप्पणों के बारे में संक्षेप में इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि ज्ञानविन्दु की संस्कृत में टीका न लिख कर भी उसे अनेक दृष्टिसे अधिकाधिक समझाने के लिए तथा अध्येता और अध्यापक के बास्ते ज्ञानविन्दु की उपादानभूत विशालतर सामग्री प्रस्तुत करने के लिए ही ये टिप्पण विशेष श्रमसे संग्रह किए गए हैं। कहीं कहीं हमने अपनी और से भी कुछ लिखा है।

२. परिशिष्ट — टिप्पणों के बाद छह परिशिष्ट छपे हैं, जो ज्ञानबिन्दु तथा उसके टिप्पणों से संबंध रखते हैं। परिशिष्टों में क्या क्या है वह सब उन के जगर दिए गए द्वीपंकों ने ही स्पष्ट है। परिशिष्टों की उपयोगिता अनेक दृष्टियों से है जिसके समजाने की इस सुग

में शायद ही जरूरत हो । एक तरह से विखरी हुई सारी सामग्री परिशिष्टों में समुचित वर्गीकरण पूर्वक संक्षेप में प्रतिविम्बित हो जाती है ।

थ. ज्ञानविन्दुपरिचय - मूल प्रन्थ के प्रारंभ में 'ज्ञान विन्दु परिचय' शीर्पक से प्रस्तावना दी गई है। इस में ज्ञानविन्दु के शाब्दिक देह और विचारदेह को स्पष्ट करने की भरसक चेष्टा की है। 'परिचय' में क्या क्या वस्तु आई है वह तो उस में दिये गए शीर्पकों से ही जानी जा सकती है। परिचय विस्तृत है सही पर जिज्ञास अगर ध्यान से पढेंगे तो वे देखेंगे कि इस में दारीनिक ज्ञान सामग्री कितनी है। ज्ञानविन्द्र छोटासा ग्रन्थ हो कर भी अनेक सूक्ष्म दारीनिक चर्चाओं से संस्त है। उस के वास्त संप्रह किए गए टिप्पणों में भी तत्त्वज्ञान की तथा इतिहास की बहुत कुछ सामग्री संनिविष्ट है। इस लिए हमने 'परिचय' इस दृष्टि से लिखा है कि ज्ञानविन्द में की गई छोटी वड़ी चर्चाएँ, उन के ऐतिहासिक विकासकम से समझी जा सकें और टिप्पणों में संगृहीत समप्र सामग्री का सार ज्ञात होने के अलावा उस का ज्ञानविन्द्र की चर्चा के साथ क्या संबंध है यह भी विदित हो जाय । यद्यपि प्रन्थकार ने प्रधानतया, जैन परंपरा प्रसिद्ध पांच ज्ञानों की चर्चा इस ज्ञानविन्दु में की है; पर इस चर्चा में उन का समप्र भारतीय दर्शन विषयक परिशीछन प्रतिविम्वित हुआ है । यह देख कर हमने 'परिचय' इतनी न्यापक दृष्टि से लिखा है कि जिस से अभिज्ञ पाठक प्रस्नेक विषय से संबंध रखने वाली जैन-जैनेतर परिभाषाएँ तथा उन का आर्थिक तारतम्य समझ सकें । 'परिचय' ढिखने में हमारी यह भी दृष्टि रही है कि जैनेतर विद्वान् अपनी अपनी परिभाषा के अनुसार भी ज्ञानविन्दु गत जैन परिभाषा को यथासंभव अधिक समझ सकें; और साथ ही यह भी दृष्टि रखी गई है कि जो जैन पाठक जैन परिभाषाओं से तथा जैन शास्त्रीय विषयों से अधिक परिचित हैं पर जैनेतर परिभाषाओं का एवं जैनेतर वाङ्मय का परिचय नहीं रखते वे ज्ञानविन्द्र की चर्चा को गहराई से समझने के साथ ही साथ दर्शनान्त-रीय विचारशैळी एवं मन्तन्यों से परिचित हो सकें । यहाँ हम अधिक न लिख कर 'परिचय' के वारे में इतना ही कहना ठीक समझते हैं कि जो मूळ प्रन्थ और टिप्पण आदिका अध्ययन व अवलोकन न भी करें फिर भी ज्ञान और तत्संबंधी अन्य विपयों की भारतीय समग्र दर्शनव्यापी जानकारी प्राप्त करना चाहें उन के वास्ते प्रस्तुत 'प्रन्थ परिचय' एक नई वस्तु सिद्ध होगी।

'परिचय' में अनेक दार्शनिक शब्द ऐसे प्रयुक्त हुए हैं जो ज्ञानिवन्दु तथा उस के टिप्पणों में नहीं भी आए हैं । अनेक ऐसे प्रन्थ और प्रन्थकारों के नाम भी आते हैं जो मूळ प्रन्थ और टिप्पणों में नहीं आए । अतएव 'परिचय' गत उपयुक्त शब्दों का एक जुदा परिशिष्ट जोड़ दिया गया है ।

#### प्रतियों का परिचय-

उपर सूचित किया गया है कि प्रस्तुत संस्करण में चार प्रतियाँ काम में लाई गई हैं। इन का संकेतानुसारी परिचय इस प्रकार है—

(१) 'मु'-मुद्रित नकल, जो 'जैन धर्म प्रसारक सभा, भावनगर' से प्रकाशित हुई है उसे 'मु' संज्ञा से निर्दिष्ट किया है। सामान्य रूप से वह मुद्रित नकल शुद्ध है। फिर भी उस में कुछ खास ब्रुटियां हमें जँचीं। कहीं कहीं ऐसा भी उस में है कि शुद्ध पाठ कोष्ठक में रखा

गया है। उस में मुख्य और गौण विषय के कोई भी शीर्षक तो हैं ही नहीं। विषय विभाग भी मुद्रण में नहीं किया गया है। फिर भी उस मुद्रित नकल से हमें बहुत कुछ मदद मिली है। यह प्रति अधिकांश अ, च संज्ञक दोनों प्रतियों के समान है।

(२-३) 'अ, ब'-अ और ब संज्ञक दोनों प्रतियां स्व० मुनि महाराज श्री हंस्विजयजी के वड़ौदा स्थित ज्ञान संप्रह में की-क्रमशः ३५ और ६३५ नंबर की हैं। प्रायः दोनों प्रतियां समान हैं। पाठों में जो फर्क आया है वह लेखकों की अनिभज्ञता का परिणाम जान पड़ता है। संभव है इन दोनों प्रतियों का आधारभूत आदर्श असल में एक ही हो।

अ संज्ञक प्रति के पत्र ५१ हैं। प्रत्येक पत्र में पंक्तियां १० और अक्षर संख्या लगभग ४१ है। इसकी छंवाई १२६ ईंच और चौडाई ५ ईंच है। पत्र के दोनों पार्श्व में करीब एक एक ईंच का हाँशिया है। प्रति के आदि में 'श्रीसर्वज्ञाय नमः' ऐसा लिखा हुआ है।

'घ' संज्ञक प्रति के ३३ पत्र हैं । प्रत्येक पत्र में पंक्तियाँ १३ हैं और प्रत्येक पंक्ति में लगभग अक्षर ४० हैं । इसकी लंबाई १० हैं ईच और चौडाई ४ हैं ईच है । पत्र के दोनों पार्श्व में करीब एक एक ईच का हाँशिया है । प्रति के अन्त में एक संस्कृत पद्य लिखा हुआ है जिससे ज्ञात होता है कि महामुनि श्री विजयानन्दस्रि के शिष्य लक्ष्मीविजय के शिष्य श्री हंसविजयजी के उपदेश से यह प्रति लिखी गई है । तदनन्तर प्रति का लेखन काल भी अंत में दिया गया है, जो इस प्रकार है —

ं 'संवति १९५५ वर्षे शाके १८२० प्रवर्तमाने मार्गशीर्प शुक्त दले ६ तिथा अर्कवारे' इलादि ।

(४) 'त'-त संज्ञक प्रति पाटण के तपागच्छ भाण्डार की है। वह उक्त दोनों प्रतियों से प्राचीन भी है, और अधिक शुद्ध भी। इस में कुछ ऐसी भी पंक्तियाँ हैं जो अ, च तंज्ञक प्रतियों में विलक्कल नहीं हैं। फिर भी ये पंक्तियाँ संदर्भ की दृष्टि से संगत हैं।

'त' प्रति के पत्र २२ हैं। प्रत्येक पत्र में पंक्तियाँ १२ और प्रत्येक पंक्ति में अक्षर करीय ५८ हैं। इसकी छंबाई १० ईच और चौडाई ४ ई ईच है। प्रत्येक पत्र के दोनों पार्च में एक एक ईचका हाँशिया है। इस प्रति के अंत में प्रशस्ति के ९ श्लोक पूर्ण होने के बाद इस प्रकार का उल्लेख है –

इति श्री ज्ञानविन्दुप्रकरणं । संवत् युगरसञ्चेलञ्जशीवत्सरे शाकंकनेत्ररसचन्द्रप्रवर्त-माने फाल्गुनमासे कृष्णपक्षे दशमीतिथा भृगुवासरे संपूर्णं कृतं । श्रीरस्तु । कल्याण-मस्तु । शुभं भवतु लेखकपाठकयोभेद्रवती – भवतात् । छ । श्री । श्री । श्री ।

इस लेख के अनुसार यह प्रति शक संवत् १६२९ और विक्रम संवत् १७६७ में लिखी गई है। जो उपाध्यायजी के खर्गवास (विक्रम संवत् १७४३) के २१ वर्ष बाद की लिखी हुई है। यही कारण है कि इस प्रति के पहले आदर्शोंका वंश विस्तृत न हुआ था। अतर्व इस का संबंध मूल आदर्शने अधिक होने के कारण इसमें अशुद्धि मी बहुत कम हैं।

#### आभार प्रदर्शन -

ऊपरनिर्दिष्ट तीनों प्रतियां हमें वयोद्य प्रवर्तक प्रज्यपाद श्री कान्तिविजयजी के प्रशिष्य उदार-चेता विद्वान् मुनिवर श्री पुण्यविजयजी के अनुप्रहसे प्राप्त हुई हैं। पं महेन्द्र कुमारजी न्याया-चार्य ने बहुत श्रम और लगन से टिप्पणों की अधिकांश सामग्री संचित कर दी है और समय समय पर उन्हों ने विषयपरामर्श में भी सहायता की है। महामहोपाध्याय पं वालकृष्ण मिश्र, प्रिन्सीपल, प्राच्य विद्याविभाग, काशी विश्वविद्यालय, ने हमें जब काम पड़ा तब संदेहनिवृत्ति करने में या विषय समझने में आत्मीयमाव से मदद दी है। प्रस्तुत प्रन्यमाला के मुख्य संपा-दक विश्वत इतिहासकोविद श्री जिनविजयजी मुनि ने प्रस्तुत संस्करण के प्रारंभ से अन्त तक में न केवल उपयोगी सूचनाएँ ही की हैं बिट्क इन्हों ने पाठान्तर लेने, प्रूफ देखने-सुधारने आदि में भी बहुमूल्य मदद की है। बस्तुतः इन्हों की चिरकालीन सौम्य प्रेरणा और प्रोत्साहन ने ही यह कार्य पूरा कराया है। प्रस्तुत प्रन्थमाला के प्रतिष्ठाता श्रीमान् वाबू बहादुर सिंहजी सिंघी की विद्यारिसकता और साहित्यप्रियता के कारण ही इतना कीमती संस्करण भी सरलता से तैयार हो पाया है। अतर्व हम ऊपर निर्दिष्ट सभी महानुभावों के इदय से कृतक्ष हैं।

#### उपसंहार ా

में जैसा अनेक बार पहले भी लिख चुका हूं, और अब भी निःसंकोच लिखता हूं कि अगर पूरी सहानुभूति तथा कार्यतत्थरता मेरे इन सहदय सहकारियों में न होती तो मेरी अल्प-खल्प शक्ति भी अकिश्चित्कर ही रह जाती । अतएव में अपनी शक्ति का इस रूप में उपयोग कर लेने के कारण दोनों सहकारियों का कृतज्ञ हूँ।

पाठकों को शायद आश्चर्य होगा कि ऐसे दार्शनिक प्रन्थ के संस्करण के सम्पादकों की नामावली में एक भगिनी का भी नाम है। पर इसमें आश्चर्य की कोई वात नहीं है। जिनके पुण्य स्मरणार्थ यह सिंघी जैन प्रन्थमाला प्रस्थापित है, उन्हीं खर्गवासी साधुचरित डालचन्दजी सिंघी ने, खुद ही अपनी इस दौहित्री श्रीमती हीरा कुमारी को धार्मिक शिक्षा देना प्रारम्भ किया था और आगे संस्कृत तथा दार्शनिक शिक्षा दिलाने का सुप्रवन्ध भी किया था, जो श्रीमान् वावृ वहादुर सिंहजी सिंघीने तथा उन की पूजनीया दृद्धा माताजी ने आगे वरावर चाल रखा। दौहित्री हीरा कुमारी की यह आकांक्षा रही कि वह अध्ययन के फलसक्ष्य कुछ-न-कुछ काम कर के, अपने पूज्य मातामह की पुण्यस्मारक प्रन्यमाला हारा उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करे। इसी आशय से वह समय समय पर काशी आ कर काम सीखती और करती हैं। यदि कोई विशेष प्रत्यत्राय न आया तो उपाध्यायजी का हो एक अन्य सर्वया अप्रसिद्ध और दुर्लभ ऐसा अनेकान्तल्यवस्था नामक प्रन्य, जो प्रस्तुत ज्ञानविन्दु से मी वड़ा और गहरा है उसे, श्रीयुत मालविण्या के सहयोगमें संपादित कर, इसी प्रन्थमाला के एक और मूल्यवान् मणिके रूपमें निकट भविष्यमें प्रकशित करना चाहती है।

## ज्ञानविन्दुपरिचय।

#### ग्रन्थकार

प्रस्तुत यन्थ 'झानबिन्दु' के प्रणेता वे ही वाचकपुङ्गव श्रीमद् यशोविजयजी हैं जिनकी एक कृति 'जैनतर्कभाषा' इतःपूर्व इसी 'सिंघी जैन यन्थमाला' में, अष्टम मणि के रूप में, प्रकाशित हो चुकी है। उस जैनतर्कभाषा के प्रारम्भ' में उपाध्यायजी का सप्रमाण परिचय दिया गया है। यों तो उनके जीवन के सम्बन्ध में, खास कर उनकी नाना प्रकार की कृतियों के सम्बन्ध में, बहुत कुछ विचार करने तथा लिखने का अवकाश है, फिर भी इस जगह सिर्फ उतने ही से सन्तोष मान लिया जाता है, जितना कि तर्कभाषा के प्रारम्भ में कहा गया है।

यद्यपि प्रन्थकारके वारे में हमें अभी इस जगह अधिक कुछ नहीं कहना है, तथापि प्रस्तुत ज्ञानविन्दु नामक उनकी कृतिका सविशेष परिचय कराना आवश्यक है और इष्ट भी। इसके द्वारा प्रन्थकार के सर्वांगीण पाण्डिस तथा प्रन्थनिर्माणकौशल का भी थोड़ा बहुत परिचय पाठकों को अवश्य हो ही जायगा।

#### ग्रन्थ का वाह्य खरूप

प्रनथ के बाह्य खरूप का विचार करते समय मुख्यतया तीन वार्तो पर कुछ विचार करना अवसरप्राप्त है। १ नाम, २ विषय और ३ रचनाशैली।

#### १. नाम

प्रत्थकार ने खयं ही प्रन्थ का 'ज्ञानिवन्दु' नाम, प्रन्थ रचने की प्रतिज्ञा करते समय प्रारंभ में तथा उस की समाप्ति करते समय अन्त में उद्घिखत किया है। इस सामाप्तिक नाम में 'ज्ञान' और 'विन्दु' ये दो पद हैं। ज्ञान पद का सामान्य अर्थ प्रसिद्ध ही है और विन्दु का अर्थ है बूँद। जो प्रन्थ ज्ञान का विन्दु मात्र है अर्थात् जिसमें ज्ञान की चर्चा वृंद जितनी अति अल्प है वह ज्ञानिवन्दु — ऐसा अर्थ ज्ञानिवन्दु शब्द का विवक्षित है। जब प्रन्यकार अपने इस गंभीर, सूक्ष्म और पिरपूर्ण चर्चावाले प्रन्थ को भी विन्दु कह कर छोटा सूचित करते हैं, तब यह प्रश्न सहज ही में होता है, कि क्या प्रन्थकार, पूर्वाचार्यों की तथा अन्य विद्वानों की ज्ञानविषयक अति विस्तृत चर्चा की अपेक्षा, अपनी प्रस्तुत चर्चा को छोटी कह कर वस्तुक्षिति प्रकट करते हैं, या आत्मलाव प्रकट करते हैं; अथवा अपनी इसी विषय की किसी अन्य बड़ी कृति का भी सूचन करते हैं? । इस त्रि-अंशी प्रश्न का ज्ञाव भी सभी अंशों में हाँ-रूप ही है। उन्हों ने जब यह कहा, कि में धृतसमुद्र से 'ज्ञानविन्दु' का सम्यग् उद्धार करता हूँ, तब उन्हों ने अपने शीमुख से यह तो कह ही दिया कि मेरा यह प्रन्थ चाहे जैसा क्यों न हो फिर भी वह धृतसमुद्र का तो एक विन्दु मात्र हैं।

१ देखो, जैनतर्कभाषा गत 'परिचय' पृ० १-४। २ "ज्ञानबिन्दुः धुताम्मोषेः सम्यगुर्ध्रियदे सदा'- पृ० १। ३ "खादादस्य ज्ञानबिन्दोः"-पृ० ४९।

निःसन्देह यहाँ श्रुत शब्द से श्रन्थकार का अभिशाय पूर्वाचारों की कृतियों से हैं। यह भी स्पष्ट है कि श्रन्थकार ने अपने श्रन्थ में, पूर्वश्रुत में साक्षात् नहीं चर्चा गई ऐसी कितनी ही वातें निहित क्यों न की हों, फिर भी वे अपने आप को पूर्वाचारों के समक्ष लघु ही सूचित करते हैं। इस तरह प्रस्तुत श्रन्थ शाचीन श्रुतसमुद्र का एक अंश मात्र होने से उस की अपेक्षा तो अति अल्प है ही, पर साथ ही ज्ञानविन्दु नाम रखने में श्रन्थकार का और भी एक अभिशाय जान पड़ता है। वह अभिशाय यह है, कि वे इस श्रन्थ की रचना के पहले एक ज्ञानविषयक अत्यन्त विस्तृत चर्चा करने वाला बहुत बड़ा श्रन्थ वना चुके थे जिस का यह ज्ञानविन्दु एक अंश है। यद्यपि वह बड़ा श्रन्थ, आज हमें उपलब्ध नहीं है, तथापि श्रन्थकार ने खुद ही प्रस्तुत श्रन्थ में उस का उल्लेख किया है; और यह उल्लेख भी मामूली नाम से नहीं किन्तु 'ज्ञानार्णव' जैसे विशिष्ट नाम से। उन्हों ने अमुक चर्चा करते समय, विशेष विस्तार के साथ जानने के लिए स्वरचित 'ज्ञानार्णव' श्रन्थ की ओर संकेत किया है। 'ज्ञानविन्दु' में की गई कोई भी चर्चा खयं ही विशिष्ट और पूर्ण है। फिर भी उस में अधिक गहराई चाहने वालों के वास्त जब उपाध्यायजी 'ज्ञानार्णव' जैसी अपनी वड़ी कृति का सूचन करते हैं, तब इस में कोई सन्देह ही नहीं है कि वे अपनी प्रस्तुत कृति को अपनी दूसरी उसी विषय की बहुत बड़ी कृति से भी छोटी सूचित करते हैं।

सभी देश के विद्वानों की यह परिपाटी रही है, और आज भी है, कि वे किसी विषय पर जब बहुत बड़ा प्रन्थ छिखें तब उसी विषय पर अधिकारी विशेष की दृष्टि से मध्यम परिमाण का या छघु परिमाण का अथवा दोनों परिमाण का प्रन्थ भी रचें। हम भारतवर्ष के साहित्यक इतिहास को देखें तो प्रत्येक विषय के साहित्य में उस परिपाटी के नमूने देखेंगे। उपाध्यायजी ने खुद भी अनेक विषयों पर छिखते समय उस परिपाटी का अनुसरण किया है। उन्हों ने नय, सप्तमंगी आदि अनेक विषयों पर छोटे छोटे प्रकरण भी छिखे हैं, और उन्हों विषयों पर बड़े बड़े प्रन्थ भी छिखे हैं। उदाहरणार्थ 'नयप्रदीप', 'नयरहस्य' आदि जब छोटे छोटे प्रकरण हैं, तब 'अनेकान्तव्यवस्था', 'नयामृततरंगिणी' आदि बड़े या आकर प्रन्थ भी हैं। जान पड़ता है ज्ञान विषय पर छिखते समय भी उन्हों ने पहछे 'ज्ञानार्णव' नाम का आकर प्रन्थ छिखा और पीछे ज्ञानविन्दु नाम का एक छोटा पर प्रवेशक प्रन्थ रचा। 'ज्ञानार्णव' उपछव्ध न होने से उस में क्या क्या, कितनी कितनी और किस किस प्रकार की चर्चाएँ की गई होंगी यह कहना संभव नहीं, फिर भी उपाध्यायजी के व्यक्तित्वसूचक साहित्यराशि को देखने से इतना तो निःसन्देह कहा जा सकता है कि उन्हों ने उस अर्णवयन्थ में ज्ञान संबंधी यच यावच कह डाला होगा।

आर्यलोगों की परंपरा में, जीवन को संस्कृत वनानेवाले जो संस्कार माने गए हैं उन में एक नामकरण संस्कार भी है। यद्यपि यह संस्कार सामान्य रूपसे मानवव्यक्तिस्पर्शी ही है, तथापि उस संस्कार की महत्ता और अन्वर्थता का विचार आर्यपरंपरा में वहुत

१ "अधिकं मत्कृतज्ञानाणंवात् अवसेयम्"-पृ० १६। तथा, श्रन्थकार ने शास्त्रवातांससुचय की टीका स्याद्वाद-कल्पलता में भी स्वकृत ज्ञानाणंव का उल्लेख किया है-"तत्त्वमत्रस्यं मत्कृतज्ञानाणंवाद्वसेयम्"-पृ० २०। दिगम्बराचार्ये शुभचन्द्र का भी एक ज्ञानाणंव नामक श्रन्थ मिलता है।

व्यापक रहा है, जिसके फलखरूप आर्यगण नामकरण करते समय वहुत कुछ सोच विचार करते आए हैं। इस की व्याप्ति यहाँ तक वढ़ी, कि फिर तो किसी भी चीज़ का जव, नाम रखना होता है तो, उस पर खास विचार कर लिया जाता है। प्रन्थों के नामकरण तो रचयिता विद्वानों के द्वारा ही होते हैं, अतएव वे अन्वर्धता के साथ साथ अपने नामकरण में नवीनता और पूर्वपरंपरा का भी यथासंभव सुयोग साघते हैं। 'ज्ञान-विन्दु' नाम अन्वर्थ तो है ही, पर उसमें नवीनता तथा पूर्व परंपरा का मेल भी है। पूर्व परंपरा इस में अनेकमुखी व्यक्त हुई है। वौद्ध, ब्राह्मण और जैन परंपरा के अनेक विषयों के ऐसे प्राचीन प्रनथ आज भी ज्ञात हैं, जिन के अन्त में 'विन्दु'शब्द आता हैं। धर्मकीर्त्ति के 'हेतुविन्दु' और 'न्यायविन्दु' जैसे प्रन्थ न केवल उपाध्यायजी ने नाम मात्र से सुने ही थे वल्कि उन का उन प्रन्थों का परिशीलन भी रहा। वाचस्पति मिश्र के 'तत्त्वविन्दु' और मधुसूदन सरस्वती के 'सिद्धान्तविन्दु' आदि यन्य सुविश्वत हैं - जिनमें से 'सिद्धान्तविन्दु' का तो उपयोग प्रस्तुत 'ज्ञानविन्दु'में उपाध्यायजीने किया' भी है। आचार्य हरिभद्र के विन्दु अन्तवाले 'योगविन्दु' और 'धर्मविन्दु' प्रसिद्ध हैं। इन विन्दु . अन्तवाले नामों की सुन्दर और सार्थक पूर्व परंपरा को उपाध्यायजी ने प्रस्तुत प्रन्य में व्यक्त करके 'ज्ञानार्णव' और 'ज्ञानविन्दु' की नवीन जोडी के द्वारा नवीनता भी अर्पित की है।

#### २. विषय

प्रतिपाद्य रूप से जिस विषय को पसन्द किया है वह तो प्रन्थ के नाम से ही प्रसिद्ध है। यों तो ज्ञान की महिमा मानववंश मात्र में प्रसिद्ध है, फिर भी आर्य जाति का वह एक मात्र जीवन-साध्य रहा है। जैन परंपरा में ज्ञान की आराधना और पूजा की विविध प्रणालियाँ इतनी प्रचलित हैं कि कुछ भी नहीं जानने वाला जैन भी इतना तो प्रायः जानता है कि ज्ञान पाँच प्रकार का होता है। कई ऐतिहासिक प्रमाणों से ऐसा मानना पड़ता है कि ज्ञानके पाँच प्रकार, जो जैन परंपरा में प्रसिद्ध हैं, वे भगवान महानी वीर के पहले से प्रचलित होने चाहिए। पूर्वश्चत जो भगवान महावीर के पहले का माना जाता है और जो बहुत पहले से नष्ट हुआ समझा जाता है, उस में एक 'ज्ञानप्रवाद' नाम का पूर्व था जिस में श्वेताम्बर-दिगम्बर दोनों परंपरा के अनुसार पंचविध ज्ञान का वर्णन था।

उपलब्ध श्रुत में प्राचीन समझे जाने वाळे कुछ अंगों में भी उन की स्पष्ट चर्चा है। 'उत्तराध्ययन' जैसे प्राचीन मूल सूत्र में भी उन का वर्णन है। 'निन्द्सूत्र' में तो फेवल पाँच झानों का ही वर्णन है। 'आवश्यकिनिधुक्ति' जैसे प्राचीन व्याख्या प्रन्य में पाँच झानों को ही मंगल मान कर शुरू में उन का वर्णन किया है। कर्मविपयक साहित्र के प्राचीन से प्राचीन समझे जाने वाले प्रन्थों में भी पद्मविध झान के लाधार पर ही कर्म-

१ "अत एवं खयमुक्तं तपिखना विद्धान्तिविन्दों"—पृ० २४ । २ लघ्यम २८, गा० ४,५ । ३ लाउए-कर्निर्धुक्ति, गा० १ ते आगे ।

प्रकृतियों का विभाजन है, जो छप्त हुए 'कर्मप्रवाद' पूर्व की अवशिष्ट परंपरा मात्र है। इस पञ्चविध ज्ञान का सारा खरूप दिगम्बर-धेताम्बर जैसे दोनों ही प्राचीन संघों में एक सा रहा है। यह सब इतना सूचित करने के छिए पर्याप्त है कि पञ्चविध ज्ञान विभाग और उस का अमुक वर्णन तो बहुत ही प्राचीन होना चाहिए।

प्राचीन जैन साहित्य की जो कार्मयन्थिक परंपरा है तदनुसार मित, श्रुत, अविं मनः पर्याय और केवल ये पाँच नाम ज्ञानविभागसूचक फलित होते हैं। जब कि (आग-मिक परंपरा के अनुसार मित के खान में अभिनिवोध नाम है।) वाकी के अन्य चारों नाम कार्मयन्थिक परंपरा के समान ही हैं। इस तरह जैन परंपरागत पद्धविध ज्ञानदर्शक नामों में कार्मयन्थिक और आगमिक परंपरा के अनुसार प्रथम ज्ञान के वोधक 'मित' और 'अभिनिवोध' ये दो नाम समानार्थक या पर्यायरूपसे फलित होते हैं। वाकी के चार ज्ञान के दर्शक श्रुत, अविध आदि चार नाम उक्त दोनों परंपराओं के अनुसार एक एक ही हैं। उनके दूसरे कोई पर्याय असली नहीं हैं।

स्मरण रखने की बात यह है कि जैन परंपरा के सम्पूर्ण साहित्य ने, लौकिक और लोकोत्तर सब प्रकार के ज्ञानों का समावेश उक्त पद्मविध विभाग में से किसी न किसी विभाग में, किसी न किसी नाम से किया है। समावेश का यह प्रयत्न जैन परंपरा के सारे इतिहास में एकसा है। जब जब जैनाचारों को अपने आप किसी नये ज्ञान के बारे में, या किसी नये ज्ञान के नाम के बारे में प्रश्न पैदा हुआ, अथवा दर्शनान्तरवादियों ने उन के सामने वैसा कोई प्रश्न उपस्थित किया, तब तब उन्हों ने उस ज्ञान का या ज्ञान के विशेष नाम का समावेश उक्त पद्भविध विभाग में से, यथासंभव किसी एक या दूसरे विभाग में, कर दिया है। अब हमें आगे यह देखना है कि उक्त पद्भविध ज्ञान-विभाग की प्राचीन जैन भूमिका के आधार पर, क्रमशः—किस किस तरह विचारों का विकास हुआ।

जान पड़ता है, जैन परंपरा में ज्ञान संवन्धी विचारों का विकास दो मार्गों से हुआ है। एक मार्ग तो है (खदर्शनाभ्यास) का और दूसरा है (दर्शनान्तराभ्यास) का । दोनों मार्ग वहुधा परस्पर संवद्ध देखे जाते हैं। फिर भी उन का पारस्परिक भेद स्पष्ट है, जिस के मुख्य छक्षण ये हैं — खदर्शनाभ्यासजनित विकास में दर्शनान्तरीय परिभापाओं को अपनाने का प्रयत्न नहीं है। न परमतखण्डन का प्रयत्न है और न जल्प एवं वितण्डा कथा का कभी अवलम्बन ही है। उस में अगर कथा है तो वह एकमात्र तत्त्ववुमुत्सु कथा अर्थात् वाई ही है। जब कि दर्शनान्तराभ्यास के द्वारा हुए ज्ञान विकास में दर्शनान्तरीय परिभापाओं को आत्मसात् करने का प्रयत्न अवश्य है। उसमें परमत खण्डन के साथ साथ कभी कभी जल्पकथा का भी अवलम्बन अवश्य देखा जाता है। इन छक्षणों को ध्यान में रख कर, ज्ञानसंवन्धी जैन विचार-विकासका जब हम अध्ययन करते हैं, तब उस की अनेक ऐति-हासिक भूमिकाएँ हमें जैन साहित्य में देखने को मिछती हैं।

१ पंचसंप्रह, पृ० १०८. गा० ३। प्रथम कमेंग्रन्थ, गा० ४। गोम्मटसार जीवकांड, गा० २९९। २ नन्धी सूत्र, सू० १। आवश्यक निर्युक्ति, गा० १। पद्रवंडागम, पु० १. पृ० ३५३।

ज्ञानिकास की किस भूमिका का आश्रय है कर प्रस्तुत ज्ञानिवन्दु प्रन्य को उपाध्या-यजी ने रचा है इसे ठीक ठीक समझने के लिए हम यहाँ ज्ञानिकास की कुछ भूमि-काओं का संक्षेप में चित्रण करते हैं। ऐसी ज्ञातव्य भूमिकाएं नीचे लिखे अनुसार सात कही जा सकती हैं—(१) कर्मशास्त्रीय तथा आगमिक।(२) निर्युक्तिगत।(३) अनुयोगगत।(४) तत्त्वार्थगत।(५) सिद्धसेनीय।(६) जिनभद्रीय, और (७) अकलंकीय।

- (१)कर्मशास्त्रीय तथा आगमिक भूमिका वह है जिसमें पछ्छविध ज्ञान के मित या अभिनिवोध आदि पाँच नाम मिलते हैं, और इन्हीं पाँच नामों के आसपास खदर्शना-भ्यासजनित थोड़ावहुत गहरा तथा विस्तृत भेद-प्रभेदों का विचार भी पाया जाता है।
- (२) दूसरी भूमिका वह है जो प्राचीन निर्युक्ति भाग में, करीव विक्रम की दूसरी शताब्दी तक में, सिद्ध हुई जान पड़ती है। इस में दर्शनान्तर के अभ्यास का थोड़ा सा असर अवस्य जान पड़ता है। क्यों कि प्राचीन निर्युक्ति में (मतिज्ञान के बास्ते मति और अभिनिवोध शब्द के उपरान्त संज्ञा, प्रज्ञा, स्मृति आदि अनेक पर्याय शब्दों की जो वृद्धि देखी जाती है और पख्चविध ज्ञान का जो प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से विभाग देखा जाता है मह दर्शनान्तरीय अभ्यास का ही सूचक है।
- (३) तीसरी भूमिका वह है जो 'अनुयोगद्वार' नामक सूत्र में पायी जाती है, जो कि प्रायः विक्रमीय दूसरी शताब्दी की कृति है। इस में अक्षपादीय 'न्यायसूत्र' के चार प्रमाणों का तथा उसी के अनुमान प्रमाण संवन्धी भेद-प्रभेदों का संप्रह है, जो दर्शनान्तरीय अभ्यास का असन्दिग्ध परिणाम है। इस सूत्र में जैन पख्चविध ज्ञानविभाग को सामने रखते हुए भी उसके कर्ता आर्यरिक्षत सूरिने शायद, न्यायदर्शनमें प्रसिद्ध प्रमाणविभाग को तथा उस की परिभाषाओं को जैन विचार क्षेत्र में लोने का सर्व प्रथम प्रयत्न किया है।
- (४) चौथी भूमिका वह है जो वाचक उमाखाति के 'तत्त्वार्थसूत्र' और खास कर उन के खोपज्ञ भाष्य में देखी जाती है। यह प्रायः विक्रमीय तीसरी शताब्दी के वाद की कृति है। इस में निर्युक्ति-प्रतिपादित प्रतक्ष और परोक्ष प्रमाण का उहेख कर के वाचक ने अनुयोगद्वार

१ निर्युक्तिसाहित्य को देखने से पता चलता है कि जितना भी निर्युक्ति के नाम से साहित्य उपलब्ध होता है वह सब न तो एक ही आचार्य की कृति है और न वह एक ही शताब्दी में बना है। फिर नी प्रस्तुत शान की चर्चा करनेवाला आवश्यक निर्युक्ति का भाग प्रथम भद्रवाहुकृत मानने में कोई आपति नहीं है। अतएय उस को यहाँ विक्रम की दूसरी शताब्दी तक में सिद्ध हुआ कहा गया है। २ आवश्यकिन्युक्ति, गा॰ १२। ३ बृहत्कल्पभाष्यान्तर्गत भद्रवाहुकृत निर्युक्ति—गा॰ ३, २४, २५ । यदापि टीकाकार ने इन गामाओं को, भद्रवाहवीय निर्युक्तिगत होने की सूचना नहीं दी है, फिर भी पूर्वापर के संदर्भ को देखने से, इन गामाओं को निर्युक्तिगत मानने में कोई आपित नहीं है। टीकाकार ने निर्युक्ति और भाष्य का विवेक सर्वत्र नहीं दिखाना है, यह बात तो बृहत्कल्प के किसी पाठक को तुरंत ही घ्यानमें आ सकती है। और खास बात तो यह है कि न्यायावतार टीका की टिष्पणी के रचयिता देवभद्र, २५ वीं गाया कि जिसमें स्पष्टतः प्रत्यक्त और परोक्त का लक्षण किया गया है, उस को भगवान भद्रवाह की होने का स्पष्टतम सूचन करते हैं—न्यायावतार, ए॰ १५।

में स्त्रीकृत न्यायदर्शनीय चतुर्विध प्रमाणविभाग की ओर उदासीनता दिखाते हुए<sup>१</sup> निर्युक्तिगत द्विविध प्रमाण विभाग का समर्थन किया है। वाचक के इस समर्थन का आगे के ज्ञान विकास पर प्रभाव यह पड़ा है कि फिर किसी जैन तार्किक ने अपनी ज्ञान-विचारणा में उक्त चतुर्विध प्रमाणविभाग को भूछ कर भी खान नहीं दिया। हाँ, इतना तो अवश्य हुआ कि आर्यरिक्षित सूरि जैसे प्रतिष्ठित अनुयोगधर के द्वारा, एक वार जैन श्रुत में स्थान पाने के कारण, फिर न्यायदर्शनीय वह चतुर्विध प्रमाण विभाग, हमेशां के वास्ते 'भगवती' <sup>र</sup>आदि परम प्रमाण भूत आगमों में भी संगृहीत हो गया है। वाचक उमास्वाति का उक्त चतुर्विध प्रमाणविभाग की ओर उदासीन रहने में तात्पर्य यह जान पड़ता है, कि जब जैन आचार्यों का स्रोपझ प्रत्यक्ष-परोक्ष प्रमाण विभाग है तव उसीको छे कर ज्ञानों का विचार क्यों न किया जाय ? और दर्शनान्तरीय चतुर्विध प्रमाणविभाग पर क्यों भार दिया जाय ? इस के सिवाय वाचकने मीमांसा आदि द्शैनान्तर में प्रसिद्ध अनुमान, अर्थापत्ति आदि प्रमाणों का समावेश भी मति-श्रुतमें किया को वाचक के पहले किसी के द्वारा किया हुआ देखा नहीं जाता । वाचक के प्रयत्न की दो वातें खास ध्यान खींचतीं हैं । एक तो वह, जो निर्धुक्ति-स्तीकृत प्रमाण विभाग की प्रतिष्ठा वढाने से संवन्ध रखती है; और दूसरी वह, जो दर्शनान्तरीय प्रमाण की परिभापाओं का अपनी ज्ञान परिभाषा के साथ मेल बैठाती है, और प्रासंगिक रूप से दर्शनान्तरीय प्रमाणविभाग का निराकरण करती है।

- (५) पांचवी भूमिका, सिद्धसेन दिवाकर के द्वारा किये गये ज्ञान के विचारविकास की है। सिद्धसेनने जो अनुमानतः विक्रमीय छठी शताब्दी के उत्तरवर्ती ज्ञात होते हैं अपनी विभिन्न छितयों में, कुछ ऐसी वातें ज्ञान के विचार क्षेत्र में प्रस्तुत की हैं जो जैन परंपरा में उन के पहले न किसी ने उपिश्वत की थीं और शायद न किसीने सोची भी थीं। ये वातें तर्क दृष्टि से समझने में जितनी सरल हैं उतनी ही जैन परंपरागत रूढ मानस के लिए केवल कठिन ही नहीं विल्क असमाधानकारक भी हैं। यही वजह है कि दिवाकर के उन विचारों पर, करीब हजार वर्ष तक, न किसी ने सहानुभूतिपूर्वक उहापोह किया और न उनका समर्थन ही किया। उपाध्यायजी ही एक ऐसे हुए, जिन्हों ने सिद्धसेन के नवीन प्रस्तुत मुद्दों पर सिर्फ सहानुभूतिपूर्वक विचार ही नहीं किया, विल्क अपनी सूक्ष्म प्रज्ञा और तर्क से परिमार्जित जैनदृष्टि का उपयोग करके, उन मुद्दों का प्रस्तुत 'ज्ञानविन्दु' प्रन्थ में, अति विशद और अनेकान्त दृष्टि को शोभा देनेवाला समर्थन भी किया। वे मुद्दे मुख्यतया चार हैं
  - ् १. मति और धुत ज्ञान का वास्तविक ऐक्य ।
    - २. अवधि और मनःपर्याय ज्ञान का तत्त्वतः अभेद् ।
    - ३. केवल ज्ञान और केवल दर्शन का वास्तविक अभेष् ।

१ "चतुर्विधमिलेके नयनादान्तरेण"-तत्त्वार्थभाष्य १.६। २ "से कि तं पमाणे १, पमाणे चटिन्बिहे पण्णते, तं जहा-पद्यक्ते …… जहा अणुओगदारे तहा णेयन्वं ॥" भगवती, श० ५, उ० ३. भाग २. १० २ १ १ स्थानांगस्त्र १० ४९ । ३ तत्त्वार्थभाष्य १.१२ । ४ देखो, निश्चयद्वात्रिंशिका द्या० १९, तथा ज्ञानिवन्दु १० १६ । ५ देखो, निश्चयद्वात्र काण्य २ संपूर्ण; और ज्ञानिवन्दु १० १८ । ६ देखो, सन्मति काण्य २ संपूर्ण; और ज्ञानिवन्दु १० ३३ से ।

. ४. श्रद्धानरूप दर्शन का ज्ञान से असेद<sup>र</sup>।

(इन चार मुद्दों को प्रस्तुत करके सिद्धसेन ने, ज्ञान के भेद-प्रभेद की पुरानी रेखा पर तार्किक विचार का नया प्रकाश डाला है, जिसको कोई भी, पुरातन रूड संस्कारों तथा शास्त्रों के प्रचलित व्याख्यान के कारण, पूरी तरह समझ न सका । जिन विचारकों में सिद्ध-सेन के विचारों के प्रति प्रतिक्रिया शुरू हुई। अनेक विद्वान् तो उनका प्रकट विरोध करने हुनो,)और कुछ विद्वान इस वारे में उदासीने ही रहे। क्षमाश्रमण जिनमद्र गणीने वहे जोरों से विरोध किया। फिर भी हम देखते हैं कि यह विरोध सिर्फ केवलज्ञान और केवलद्रीन के अभेदवाले मुद्दे पर ही हुआ है। वाकी के मुद्दों पर या तो किसीने विचार ही नहीं किया या सभी ने उपेक्षा धारण की । पर जब हम प्रस्तुत ज्ञानविन्दु में उन्हीं मुद्दों पर उपाध्या-यजी का ऊहापोह देखते हैं, तब कहना पड़ता है कि उतने प्राचीन युगमें भी, सिद्धसेन की वह तार्किकता और सूक्ष्म दृष्टि जैन साहित्य को अद्भूत देन थी ।(दिवाकर ने इन चार मुद्दों पर के अपने विचार 'निश्चयद्वात्रिंशका' तथा 'सन्मतिप्रकरण' में प्रकट किये हैं।)उन्हों ने ज्ञान के विचारक्षेत्र में एक और भी नया प्रस्थान शुरू किया। संभवतः दिवाकर के पहले जैन परंपरा में कोई न्याय विषय का - अर्थात् परार्थानुमान और तत्संवन्धी पदार्थ निरूपक -विशिष्ट अन्य न था। जब उन्होंने इस अभाव की पूर्ति के लिए 'न्यायावतार' बनाया तब उन्हों ने जैन परंपरा में प्रमाणविभाग पर नये सिरे से पुनर्विचार प्रकट किया। आर्यरक्षित-स्वीकृत न्यायदर्शनीय चतुर्विध प्रमाणविभाग को जैन परंपरा में गौण स्थान दे कर, निर्वृक्ति-. कारस्त्रीकृत द्विविध प्रमाणविभाग को प्रधानता देने वाले वाचक के प्रयत्न का जिक्र हम ऊपर कर चुके हैं। सिद्धसेन ने भी उसी द्विविध प्रमाण विभाग की भूमिका के ऊपर 'न्याया-वतार' की रचना की और उस प्रत्यक्ष और परोक्ष-प्रमाणद्वय द्वारा तीन 'प्रमाणों को जैन परंपरा में सर्व प्रथम स्थान दिया, जो उनके पूर्व वहुत समय से, सांख्य दर्शन तथा वैशे-पिक दर्शन में सुप्रसिद्ध थे और अब तक भी हैं। सांख्यें और वैद्येपिक दोनों दर्शन जिन प्रस्रक्ष, अनुमान, आगम-इन तीन प्रमाणों को मानते आये हैं, उनको भी अब एक तरह से, जैन परंपरा में स्थान मिला, जो कि वादकथा और परार्थानुमान की दृष्टि से वहुत उप-युक्त हैं। इस प्रकार जैन परंपरा में न्याय, सांख्य और वैशेषिक तीनों दर्शन सम्मत प्रमाणविभाग प्रविष्ट हुआ । यहां पर सिद्धसेनस्वीकृत इस त्रिविध प्रमाणविभाग की जैन

१ देखो, सन्मति, २.३२; और ज्ञानिवन्दु, पृ० ४७। २ जैसे, हिर्मिद्र-देखो, धर्मसंप्रहर्गी, ता० १३५२ से तथा नंदीवृत्ति, पृ. ५५। ३ देखो, न्यायावतार, श्लो० १। ४ यदापि सिद्धसेन ने प्रमाण का प्रस्क्ष-परोक्ष रूपसे द्विविध विभाग किया है किन्तु प्रस्क्ष, अनुमान, और राष्ट्र इन तीनों का प्रथक् पृथक् रुप्पण् किया है। ५ सांख्यकारिका, का० ४। ६ प्रमाण के नेद के विषय में सभी वैरोपिक एकमत नहीं। बोई उन के दो मेद हो कोई उस के तीन मेद मानते हैं। प्रसन्तपादमाप्यमें (ए० २५३) साबद प्रमाण का संतमीय अनुमान में है। उस के टीकाकार श्रीधर का भी वही मत है (कंदली, पृ० २५३) किन्तु ब्योमिरिव को वैद्या एकप्तरप्त में इप नहीं-देखो ब्योमवती, ए० ५७७,५८४। सतः वहीं वहीं देशेपिकडमत तीन प्रमाणों का डोक्स हो दह ब्योमिरिव का समझना चाहिए-देखो, न्यायावतार, टीकाटिप्पण, पृ० ९ तथा प्रमाणनीमोद्या भाराटिप्पर-पृ० २१।

परंपरा में, आर्थरिक्षतीय चतुर्विध विभाग की तरह, उपेक्षा ही हुई या उस का विशेष आदर हुआ ? — यह प्रश्न अवश्य होता है, जिस पर हम आगे जा कर कुछ कहेंगे।

(६) छठी भूमिका, वि० ७ वीं शताब्दी वाले जिनभद्र गणी की है। प्राचीन समय से कर्म-शास्त्र तथा आगम की परंपरा के अनुसार जो मति, श्रुत आदि पाँच ज्ञानों का विचार जैन परंपरा में प्रचलित था, और जिस पर निर्धुक्तिकार तथा प्राचीन अन्य व्याख्याकारों ने एवं नन्दी जैसे आगम के प्रणेताओं ने, अपनी अपनी दृष्टि व शक्ति के अनुसार, वहत कुछ कोटिकम भी वढाया था, उसी विचार भूमिका का आश्रय है कर क्षमाश्रमण जिनभद्र ने अपने विशाह प्रन्थ 'विशेपावश्यकभाष्य' में पद्भविध ज्ञान की आचूडान्त साङ्गोपाङ्ग मीमांसा 'की । और उसी आगम सम्मत पञ्चविध ज्ञानों पर तर्केदृष्टि से आगमप्रणाली का समर्थ करने वाला गहरा प्रकाश डाला । 'तत्त्वार्थसूत्र' पर व्याख्या लिखते समय, पूच्यपाद देवनन्दी और भट्टारक अकलंक ने भी पश्चिवध ज्ञान के समर्थन में, मुख्यतया तर्कप्रणाली का ही अवलम्बन लिया है। क्षमाश्रमण की इस विकासभूमिका को तर्कोपजीवी आगमभूमिका कहनी चाहिए, क्यों कि उन्हों ने किसी भी जैन तार्किक से कम तार्किकता नहीं दिखाई; फिर भी उन का सारा तर्कवल आगमिक सीमाओं के घेरे में ही घिरा रहा - जैसा कि कुमारिल तथा शंकराचार्य का सारा तर्कवल श्रुति की सीमाओं के घेरे में ही सीमित रहा। क्षमाश्रमण ने अपने इस विशिष्ट आवश्यक भाष्य में ज्ञानों के वारे में उतनी अधिक विचारसामग्री व्यवस्थित की है कि जो आगे के सभी खेताम्बर यन्थप्रणेताओं के लिए मुख्य आधारभूत वनी हुई है। उपाध्यायजी तो जब कभी जिस किसी प्रणाली से ज्ञानों का निरूपण करतें हैं तब मानों क्षमाश्रमण के विशेषावश्यकभाष्य को अपने मन में पूर्णरूपेण प्रतिष्ठित कर केते हैं<sup>र</sup>। प्रस्तुत ज्ञानविन्दु में भी उपाध्यायजी ने वही किया हैं<sup>र</sup>।

(७) सातवीं भूमिका, भट्ट अकलंक की है, जो विक्रमीय आठवीं शताब्दीके विद्वान् हैं। ज्ञानिवचारके विकासक्षेत्र में भट्टारक अकलंक का प्रयत्न वहुमुखी है। इस बारे में उन के तीन प्रयत्न विशेष उल्लेख योग्य हैं। पहला प्रयत्न तत्त्वार्थसूत्रावलम्बी होने से प्रधानतया पराश्रित है। दूसरा प्रयत्न सिद्धसेनीय 'न्यायावतार' का प्रतिविम्वयाही कहा जा सकता है, फिर भी उस में उनकी विशिष्ट स्वतन्त्रता स्पष्ट है। तीसरा प्रयत्न 'लघीयस्त्रय' और खास कर 'प्रमाणसंग्रह' में है, जिसे उन की एकमात्र निजी सूझ कहना ठीक है। उमास्वाति ने, मीमांसक आदि सम्मत अनेक प्रमाणों का समावेश मति और श्रुत में होता है—ऐसा सामान्य ही कथन किया था; और पूज्यपादने मी वैसा ही सामान्य कथन किया था। परन्तु, (अकलंक ने उस से आगे वट कर विशेष विश्लेषण के द्वारा 'राजवार्त्तिक' में यह वतलाया कि दर्शनान्तरीय वे सब प्रमाण, किस तरह अनक्षर और अक्षरश्रत में समाविष्ट

१ विशेपावस्यक भाष्यमें ज्ञानपबकाधिकारने ही ८४० गायाएँ जितना वडा भाग रोक रखा है। कोट्याचार्य की टीका के अनुसार विशेपावस्यक की सब मिल कर ४३४६ गायाएँ हैं। २ पाठकों को इस बात की प्रतीति, उपाव्यायजीकृत जनतर्कभाषा को, उसकी टिप्पणी के साथ देखने से हो जायगी। २ देखो, ज्ञानविन्दु की टिप्पणी पृ० ६१,६८-७३ इत्यादि। ४ देखो, तत्त्वार्यभाष्य, १.१२। ५ देखो, सर्वार्यसिद्धि, १.१०। (६ देखो, राजवार्तिक, १.२०.१५।)

हो सकते हैं।) 'राजवार्तिक' सूत्रावलम्बी होने से उस में इतना ही विश्वदीकरण पर्याप्त है; पर उन को जब धर्मकीर्त्ति के 'प्रमाणविनिश्चय' का अनुकरण करने वाला खतन्न 'न्याय-विनिश्चय' प्रनथ बनाना पड़ा, तब उन्हें परार्धानुमान तथा बादगोष्टी को लक्ष्य में रख कर विचार करना पड़ा। उस समय उन्हों ने सिद्धसेनखीकृत वैशेषिक-सांख्यसम्मत त्रिविध प्रमाणविभाग की प्रणाली का अवलम्बन करके अपने सारे विचार 'न्यायविनिश्चय' में निवद्ध किये। एक तरह से वह 'न्यायविनिश्चय' सिद्धसेनीय 'न्यायावतार' का खतन्न किन्तु विस्तृत विश्वदीकरण ही केवल नहीं है बल्कि अनेक अंशों में पूरक भी है। इस तरह जैन परंपरा में न्यायावतार के सर्व प्रथम समर्थक अकलंक ही हैं।

इतना होने पर भी, अकलंक के सामने कुछ प्रश्न ऐसे थे जो उन से जवाव माहते थे। पहला प्रश्न यह था, कि जब आप मीमांसकादिसम्मत अनुमान प्रभृति विविध प्रमाणों का श्रुत में समावेश करते हैं, तब उमाखाति के इस कथन के साथ विरोध आता है, कि वे प्रमाण मति और श्रुत दोनों में समाविष्ट होते हैं। दूसरा प्रश्न उन के सामने यह था, कि मति के पर्याय रूप से जो स्पृति, संज्ञा, चिन्ता जैसे शब्द निर्युक्तिकाल से प्रचित हैं और जिन को उमास्वाति ने भी मूल सूत्र में संगृहीत किया है, उन का कोई विशिष्ट तात्पर्य किंवा उपयोग है या नहीं ? । तद्तिरिक्त उन के सामने खास प्रश्न यह भी था, कि जव सभी जैनाचार्य अपने प्राचीन पद्मविध ज्ञानविभाग में दर्शनान्तरसम्मत प्रमाणों का तथा उन के नामों का समावेश करते आये हैं, तव क्या जैन परंपरा में भी प्रमाणों की कोई दार्शनिक परिभापाएँ या दार्शनिक लक्षण हैं या नहीं ?; अगर हैं तो वे क्या हैं ? और आप यह भी वतलाइए कि वे सव प्रमाणलक्षण या प्रमाणपरिभाषाएँ सिर्फ दर्शनान्तर से उधार ली हुई हैं या प्राचीन जैन बन्धों में उनका कोई मूल भी है ?। इसके सिवाय अकलंक को एक वड़ा भारी यह भी प्रश्न परेशान कर रहा जान पड़ता है, कि तुम जैन तार्किकों की सारी प्रमाणप्रणाली कोई खतन्त्र स्थान रखती है या नहीं ? अगर वह स्वतन्न स्थान रखती है तो उसका सर्वांगीण निरूपण कीजिए। इन तथा ऐसे ही दूसरे प्रश्नों का जवाय अकलंक ने थोड़े में 'लघीयस्तय' में दिया है, पर 'प्रमाणसंत्रह' में वह यहुत स्पष्ट है। जैनतार्कियों के सामने दर्शनान्तर की दृष्टि से उपिथत होने वाली सब समस्याओं का सुरुद्धाव अकरंक ने सर्व प्रथम खतन्त्रभाव से किया जान पड़ता है। इस लिए उनका वह प्रयत्न विल्कुड मौलिक है।

ऊपरके संक्षिप्त वर्णन से यह साफ जाना जा सकता है कि — आठवीं-नवीं शताब्दी वक में जैन परंपरा ने ज्ञान संबन्धी विचार क्षेत्र में खदर्शनाभ्यास के मार्ग से और दर्शना-न्तराभ्यास के मार्ग से किस किस प्रकार विकास प्राप्त किया। अब वक में दर्शनान्वरीय आवश्यक परिभाषाओं का जैन परंपरा में आत्मसान्करण तथा नवीन स्वपरिभाषाओं दा निर्माण पर्याप्त रूपसे हो चुका था। उस में जल्म आदि कथा के द्वारा परमतों दा निरम्नन

१ न्यायविनिधय को सकलंकने तीन प्रस्तावों में विभक्त किया है-प्रसास, सहमान और प्रदेयत । इस से इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि दन को प्रमाय के ये ठीन मेद मुख्यतया न्यायविनिधय की रचना है समय इस होंगे।

भी ठीक ठीक हो चुका था और पूर्वकाल में नहीं चर्चित ऐसे अनेक नवीन अमेयों की चर्चा भी हो चुकी थी। इस पक्षी दार्शनिक भूमिका के ऊपर अगले हजार वर्षों में जैन सार्किकों ने बहुत बड़े बड़े चर्चाजिटल अन्थ रचे जिनका इतिहास यहाँ प्रस्तुत नहीं है । फिर भी प्रस्तुन ज्ञानविन्दु विषयक उपाध्यायजी का प्रयत्न ठीक ठीक समझा जा सके, एतदर्थ वीच के समय के जैन तार्किकों की प्रवृत्ति की दिशा संक्षेप में जानना जरूरी है। आठवीं-नवीं शताब्दी के बाद ज्ञान के प्रदेश में मुख्यतया दो दिशाओं में प्रयत्न देखा जाता है। एक प्रयत ऐसा है जो क्षमाश्रमण जिनभद्र के द्वारा विकसित भूमिका का आश्रय है कर चलता है, जो कि आचार्य हरिभद्र की 'धर्मसङ्ग्रहणी' आदि कृतियों में देखा जाता है। दूसरा प्रयत्न अकलंक के द्वारा विकसित भूमिका का अवलम्वन करके शुरू हुआ। इस प्रयत्न में न केवल अकलंक के विद्याशिष्य-प्रशिष्य विद्यानन्द, माणिक्यनन्दी, अन-न्तवीर्य, प्रभाचन्द्र, वादिराज आदि दिगम्बर आचार्य ही झुके; किन्तु अभयदेव, बादिदेव-सरि, हेमचन्द्राचार्य आदि अनेक खेतान्वर आचार्यों ने भी अकलंकीय तार्किक भूमिका को विस्तृत किया । इस तर्कप्रधान जैन युग ने जैन मानस में एक ऐसा परिवर्त्तन पैदा किया जो पूर्वकालीन रुढिवद्धता को देखते हुए आश्चर्यजनक कहा जा सकता है । संभवतः सिद्धसेन दिवाकर के बिलकुल नवीन सूचनों के कारण उनके विरुद्ध जो जैन 'परंपरा में पूर्वप्रह था वह दसवीं शताब्दी से स्पष्ट रूप में हटने और घटने छगा । हम देखते हैं कि सिद्धसेन की कृति रूप जिस न्यायावतार पर – जो कि सचमुच जैन परंपरा का एक छोटा किन्तु मौलिक प्रनथ है - करीव तीन शताब्दी तक किसीने टीकादि नहीं रची थी, उस न्यायावतार की ओर जैन विद्वानों का ध्यान अब गया। सिद्धिषें ने दसवीं शताब्दी में उस पर व्याख्या लिख कर उसकी प्रतिष्ठा वढ़ाई और ग्यारहवीं शताब्दी में वादिवैताल शान्तिसूरि ने उस को वह स्थान दिया जो भर्त्तृहरि ने 'व्याकरणमहाभाष्य' को, क्रमारिल ने 'शाबरभाष्य' को, धर्मकीर्त्तिने 'प्रमाणसमुचय' को और विद्यानन्द ने 'तत्त्वार्थसूत्र' आदि को दिया था। शान्तिसूरि ने न्यायावतार की प्रथम कारिका पर सटीक पद्मवन्ध 'वार्तिक' रचा और साथ ही उस में उन्हों ने यत्र तत्र अकलंक के विचारों का खण्डन भी किया। इस शास-रचना-प्रचुर युग में न्यायावतार ने दूसरे भी एक जैन तार्किक का ध्यान अपनी और खींचा। ग्यारहवीं शताब्दी के जिनेश्वरसूरि ने न्यायावतार की प्रथम ही कारिका को छे कर उस-पर एक पद्यवन्ध 'प्रमालक्षण' नाम का अन्य रचा और उस की व्याख्या भी खंग उन्हों ने की । यह प्रयत्न दिङ्नाग के 'प्रमाणसमुचय' की प्रथम कारिका के ऊपर धर्मकीं ति के द्वारा रचे गए सटीक पद्यवन्ध 'प्रमाणवात्तिक' काः, तथा पूज्यपाद की 'सर्वार्थसिद्धि' के प्रथम

भिन्न देखी जाती है।

मंगल स्रोक के ऊपर विद्यानन्द के द्वारा रची गई सटीक 'आप्तपरीक्षा' का अनुकरण है। अब तक में तर्क और दर्शन के अभ्यास ने जैन विचारकों के मानस पर अमुक अंश में स्वतन्त्र विचार प्रकट करने के वीज ठीक ठीक वो दिये थे। यही कारण है कि एक ही न्यायावतार पर लिखने वाले उक्त तीनों विद्वानों की विचारप्रणाली अनेक जगह भिन्न

१ जैनतर्केवार्तिक, ए० १२२; तथा देखो न्यायकुमुदचन्द्र-प्रथमभाग, प्रस्तावना ए० ८२।

ं अवतक जैन परंपरा ने ज्ञान के विचारक्षेत्र में जो अनेकमुखी विकास प्राप्त किया था और जो विशालप्रमाण प्रन्थरांशि पैदा की थी एवं जो मानर्सिक खातत्रय की उच ताकिक भूमिका प्राप्त की थी, वह सब तो उपाध्याय बशोविजयजी को विरासत में मिली ही थी, पर साथ ही में उन्हें एक ऐसी सुविधा भी प्राप्त हुई थी जो उनके पहले किसी जैन विद्वान् कीं ने मिली थीं। वह सुविधा है उदयन तथा गंगेशप्रणीत नव्य न्यायशास्त्र के अभ्यास का सिंक्षांत् विद्याधाम काशी में अवसर मिलना । इस सुविधा का उपाध्यायजी की जिहासी और प्रज्ञा ने कैसा और कितना उपयोग किया इस का पूरा खयाछ तो उसी को आ सकता है जिस ने उन की सब कृतियों का थोड़ा सा भी अध्ययन किया हो। नव्य न्याय के उपरान्त उपाध्यायजी ने उस समय तक के अति प्रसिद्ध और विकसित पूर्वमीमांसा तथा वेदान्त आदि वैदिक दर्शनों के महत्त्वपूर्ण अन्थों का भी अच्छा परिशीलन किया। आगमिक और दारीनिक ज्ञान की पूर्वकालीन तथा समकालीन समस्त विचार सामग्री को आत्मसात् करने के वाद उपाध्यायजी ने ज्ञान के निरूपणक्षेत्र में पदार्पण किया ।

ं उपाध्यांयजी की मुख्यंतयां ज्ञानंनिरूपंक दो कृतियाँ हैं। एक 'जैनतर्कभाषा' और दूसरी प्रस्तुत <sup>(</sup>ज्ञानविन्दु<sup>र</sup> । पहली कृति का विषय यद्यपि ज्ञान ही है तथापि उस में उस के नामानुसार तर्कप्रणाली या प्रमाणपद्धति सुख्य है। तर्कभाषा का सुख्य उपादान 'विशेषावश्यकभाष्य' है, पर वह अकलंक के 'लघीयस्त्रय' तथा 'प्रमाणसंग्रह' का परिष्क्रत किन्तु नवीन अनुकरण संस्करणें भी हैं। प्रस्तुत ज्ञानविन्दु में प्रतिपाद्य रूपसे उपाध्यायजी ने पछविध ज्ञान वाला आगमिक विषय ही चुना है जिस में उन्हों ने पूर्वकाल में विकसित प्रमाणपद्धति की कहीं भी स्थान नहीं दिया । फिर भी जिस युग, जिस विरासत और जिस प्रतिभा के वे धारक थे, वह सब अति प्राचीन पद्भविध ज्ञान की घर्चा करने वाले उन के प्रस्तुत ज्ञानिबन्द भन्थ में न आवे यह असंभव है। अत एव हम आगे जा कर देखेंगे कि पहले के करीय दो हजार वर्ष के जैन साहित्य में पञ्चविधज्ञानसंबन्धी विचार क्षेत्र में जो कुछ सिद्ध हो चुका था वह तो करीव करीय सब, प्रस्तुत ज्ञानविन्दु में आया ही है, पर उस के अतिरिक्त हानसंघन्धी अनेक नए विचार भी, इस ज्ञानविन्दु में सन्निविष्ट हुए हैं; जो पहले के किसी जैन प्रन्थ में नहीं देखे जाते। एक तरह से प्रस्तुत ज्ञानविन्दु विशेषावश्यकभाष्यगत पञ्चविधज्ञानवर्णन का नया परिष्कृत और नवीन दृष्टिसे सम्पन्न संस्करण है। (

#### ३. रचनाशैली

प्रस्तुत प्रनथ ज्ञानविन्दु की रचनाशैली किस प्रकार की है इसे स्पष्ट समझने के हिए शासों की मुख्य मुख्य शैलियों का संक्षिप्त परिचय आवश्यक है। सामान्य रूपसे

१ देखो जैनतर्कभाषा की प्रशस्ति-"पूर्व न्यायविशारदलविरुदं करयां प्रदत्तं वृषेः ।" २ लघीयस्य में तृतीय प्रयचन प्रवेश में क्रमशः प्रमाण, नय और निक्षेप का वर्णन अकलंबने किया है। वैसे ही प्रमाणसंप्रह के सीटिम नवम प्रस्ताव में भी उन्हीं तीन विषयों का संक्षेप में वर्णन है। टघीयखब और प्रमाणसंग्रह में अन्यत्र प्रमाण और नय का विस्तृत वर्णन तो है ही, फिर भी उन दोनों प्रन्यों के अंतिम प्रस्ताव में प्रमाप, नय कीर निहेन्स की एक साथ संक्षिप्त चर्चा उन्होंने कर दी है जिससे स्पष्टतया उन दीनों विवयों का पारस्वारक मेद समझ में आ जाय । यरोविजयजी ने अपनी तर्कभाषा को, इसी का अनुकरण करके, प्रमान, नय, और निहेंस इन टीन परिच्छेदों में विभक्त किया है।

दाशीनिक परंपरा में चार शैलियाँ प्रसिद्ध हैं-१. सूत्र शैली, २. कारिका शैली, ३. च्याख्या शैली, और ४. वर्णन शैली । मूल रूपसे सूत्र शैली का उदाहरण है 'न्यायसूत्र' आदि । मूल रूपसे कारिका शैली का उदाहरण है 'सांख्यकारिका' आदि । गद्य पद्य या उभय रूपमें जब किसी मूळ प्रन्थ पर व्याख्या रची जाती है तब वह है व्याख्या शैली -जैसे 'भाष्य' 'वार्तिकादि' यन्थ । जिस में खोपज्ञ या अन्योपज्ञ किसी मूल का अवलन्बन न हो; किन्तु जिस में अन्थकार अपने प्रतिपाद्य विषय का खतन्त्र भाव से सीघे तौर पर वर्णन ही वर्णन करता जाता है और प्रसक्तानुप्रसक्त अनेक मुख्य विषय संवन्धी विषयों को उठा कर उनके निरूपण द्वारा मुख्य विषय के वर्णन को ही पुष्ट करता है वह है वर्णन या प्रकरण शैंली । प्रस्तुत प्रन्थ की रचना, इस वर्णन शैली से की गई है । जैसे विद्यानन्द ने 'प्रमाणपरीक्षा' रची, जैसे मधुसूदन सरस्वती ने 'वेदान्तकरपलतिका' और सदानन्द ने 'वेदान्तसार' वर्णन शैली से वनाए, वैसे ही उपाध्यायजी ने ज्ञानविन्दु की रचना वर्णन शैली से की है। इस में अपने या किसी अन्य के रचित गद्य या पद्य रूप मूल का अव-लम्बन नहीं है। अत एव समूचे रूपसे ज्ञानविन्द्र किसी मूल बन्ध की व्याख्या नहीं है। वह तो सीघे तौर से प्रतिपाद्य रूपसे पसन्द किये गये ज्ञान और उसके पञ्चविध प्रकारों का निरूपण अपने ढंग से करता है। इस निरूपण में प्रन्थकार ने अपनी योग्यता और मर्यादा के अनुसार मुख्य विषय से संबन्ध रखने वाले अनेक विषयों की चर्चा छ।नबीन के साथ की है, जिस में उन्हों ने पक्ष या विपक्ष रूपसे अनेक प्रन्थकारों के मन्तव्यों के अवतरण मी दिए हैं। यद्यपि अन्थकार ने आगे जा कर 'सन्मति' की अनेक गाथाओं को ले कर (प्र० ३३) उनका क्रमशः खयं व्याख्यान भी किया है, फिर भी वस्तुतः उन गाथाओं को छेना तथा उनका व्याख्यान करना प्रासंगिक मात्र है। जब केवळज्ञान के निरूपण का प्रसंग आया और उस संबन्ध में आचार्यों के मतभेदों पर कुछ लिखना प्राप्त हुआ, तव उन्हों ने सन्मतिगत कुछ महत्त्व की गाथाओं को छे कर उनके व्याख्यान रूपसे अपना विचार प्रकट कर दिया है। खुद उपाध्यायजी ने ही "एतच तत्त्वं सयुक्तिकं सम्मति-गाथाभिरेव प्रदर्शयामः'' ( पृ० ३३ ) कह कर वह भाव स्पष्ट कर दिया है । उपाध्यायजी ने 'अनेकान्तव्यवस्था' आदि अनेक प्रकरण अन्थ लिखे हैं जो ज्ञानविन्दु के समान वर्णन शैली के हैं। इस शैली का अवलम्बन करने की प्रेरणा करनेवाले वेदान्तकल्पलतिका, वेदान्तसार, 'न्यायदीपिका' आदि अनेक वैसे अन्थ थे जिनका उन्होंने उपयोग भी किया है।

#### ्रान्थ का आभ्यन्तर खरूप

श्रन्थके आभ्यन्तर खरूप का पूरा परिचय तो तभी संभव है जब उस का अध्ययन — अर्थप्रहण और ज्ञात अर्थ का मनन — पुनः पुनः चिन्तन किया जाय । फिर भी इस प्रन्थ के जो अधिकारी हैं उन की बुद्धि को प्रवेशयोग्य तथा रुचिसम्पन्न यनाने की दृष्टि से यहाँ उस के विषय का कुछ खरूपवर्णन करना जरूरी है। श्रन्थकार ने ज्ञान के खरूप को समक्षाने के लिए जिन मुख्य मुख्य मुद्दों पर चर्चा की है और प्रत्येक मुख्य मुद्दे की चर्चा करते समय प्रासंगिक रूपसे जिन दूसरे मुद्दों पर भी विचार किया है, उन मुद्दों का यथा-संभव दिग्दर्शन कराना इस जगह इष्ट है। हम ऐसा दिग्दर्शन कराते समय यथासंभव

वुलनात्मक और ऐतिहासिक दृष्टि का उपयोग करेंगे जिस से अभ्यासीगण ग्रन्थकार दृारा चर्चित मुद्दों को और भी विशालता के साथ अवगाहन कर सकें तथा ग्रन्थ के अन्त में जो टिप्पण दिये गये हैं उनका हार्द समझने की एक कुंजी भी पा सकें। प्रस्तुत वर्णन में काम में लाई जाने वाली तुलनात्मक तथा ऐतिहासिक दृष्टि यथासंभव परिभाषा, विचार और साहित्य इन तीन प्रदेशों तक ही सीमित रहेगी।

#### १. ज्ञान की सामान्य चर्चा

प्रनथकार ने प्रनथ की (पीठिका) रचते समय उस के विषयभूत (ज्ञान की ही सामान्य रूपसे पहले पर्चा) की है, जिस में उन्हों ने दूसरे अनेक मुद्दों पर शास्त्रीय प्रकाश डाला है। वे मुद्दे ये हैं—

- . (१. ज्ञान सामान्य का लक्षण,
- २. उस की पूर्ण-अपूर्ण अवस्थाएं तथा उन अवस्थाओं के कारण और प्रतिवन्धक कर्म का विश्लेषण.
  - ३. ज्ञानावारक कर्म का खरूप,
  - ४. एक तत्त्व में 'आवृतानावृतत्व' के विरोध का परिहार,
  - ५. वेदान्तमत में 'आवृतानावृतत्व' की अनुपपत्ति,
- . ६. अपूर्णज्ञानगत तारतम्य तथा उस की निवृत्तिका कारण, और
  - ७. क्षयोपशम की प्रक्रिया।
- १. [ ६१ ] अन्थकार ने शिक्ष ही में ज्ञानसामान्य का जैनसम्मत ऐसा खरूप पतलाया है कि जो एक मात्र आत्मा का गुण है और जो ख तथा पर का प्रकाशक है वह ज्ञान है । जैनसम्मत इस ज्ञानखरूप की दर्शनान्तरीय ज्ञानखरूप के साथ तुलना करते समय आर्य-चिन्तकों की मुख्य दो विचारधाराएँ ध्यान में आती हैं। पहली धारा है सांख्य और वेदानत में, और दूसरी है बौद्ध, न्याय आदि दर्शनों में। प्रथम धारा के अनुसार, ज्ञान गुण और चित्र शक्ति इन दोनों का आधार एक नहीं है; क्यों कि पुरुप और त्रहा ही उस में चेतन माना गया है; जब कि पुरुष और ब्रह्म से अतिरिक्त अन्तः करण को ही उस में ज्ञान का आधार माना गया है। इस तरह प्रथम धारा के अनुसार चेतना और ज्ञान दोनों भिन्न भिन्न आधारगत हैं। दूसरी धारा, चेतन्य और ज्ञान का आधार भिन्न भिन्न न मान कर, उन दोनों को एक आधारगत अत एव कारण-कार्यरूप मानती है। चेददर्शन चित्र में, तिसे पह नाम भी कहता है, चेतन्य और ज्ञान का अस्तित्व मानता है। जब कि न्यायादि दर्शन क्षिणिक चित्रके बजाय स्थिर आत्मा में ही चेतन्य और ज्ञान का अस्तित्व मानते हैं। जन क्ष्रीन दूसरी विचारधारा का अवलम्बी है। क्यों कि वह एक ही आत्मतर्व में कारण रूपने क्ष्री चेतना को और कार्य रूपने उस के आत प्रयोग को मानता है। उपाप्याय की उसी भाव ज्ञान को आत्म स्थान का अस्तित्व मानता है। उपाप्यायकी ने उसी भाव ज्ञान को आर्य कार्य रूपने उस के आत प्रयोग को मानता है। उपाप्यायकी ने उसी भाव ज्ञान को आत्म सुण्य प्रभी कह उर प्रकट किया है।

<sup>🔾</sup> इस तरह चतुष्कोन कोहक में रिये गए ये खंड जनायेन्टु के मृत प्रन्यको कंडिका के सूचक हैं ।

२. उपाध्यायजी ने फिर वतलाया है कि ज्ञान पूर्ण भी होता है और अपूर्ण भी। यहाँ यह प्रश्न खामाविक है कि जब आत्मा चेतनखमान है तब उस में ज्ञान की कभी अपूर्णता और कभी पूर्णता क्यों ? इसका उत्तर देते समय उपाध्यायजी ने कमेखभान का विश्लेषण किया है। उन्होंने कहा है कि [§२] आत्मा पर एक ऐसा भी आवरण है जो चेतना-शक्त को पूर्णक्रप में कार्य करने नहीं देता। यही आवरण पूर्ण ज्ञान का प्रतिवन्धक होने से केवलज्ञानावरण कहलाता है। यह आवरण जैसे पूर्ण ज्ञान का प्रतिवन्ध करता है वैसे ही अपूर्ण ज्ञान का जनक भी वनता है। एक ही केवलज्ञानावरणको पूर्ण ज्ञान का तो प्रतिवन्धक और उसी समय अपूर्ण ज्ञान का जनक भी मानना चाहिए।

अपूर्ण ज्ञान के मति श्रुत आदि चार प्रकार हैं। और उन के मतिज्ञानावरण आदि चार आवरण भी पृथक पृथक माने गये हैं। उन चार आवरणों के क्षयोपशम से ही मित आदि चार अपूर्ण ज्ञानों की उत्पत्ति मानी जाती है।)तव यहां, उन अपूर्ण ज्ञानों की उत्पत्ति केवळज्ञानावरण से क्यों मानना ? ऐसा प्रश्न सहज है। उस का उत्तर उपाध्यायजी ने शास्त्र-सम्मत [ §३ ] कह कर ही दिया है, फिर भी वह उत्तर उन की स्पष्ट सूझ को परिणाम है; क्यों कि इस उत्तर के द्वारा उपाध्यायजी ने जैन शास्त्र में चिर प्रचलित एक पक्षान्तर का संयुक्तिक निरास कर दिया है। वह पक्षान्तर ऐसा है कि –(जव केवलज्ञान।वरण के क्षय से मुक्त आत्मा में केवल ज्ञान प्रकट होता है, तव मतिज्ञानावरण आदि चारों आवरण के क्षय से केवली में मति आदि चार ज्ञान भी क्यों न माने जायँ ?) इस प्रश्न के जवाय में, कोई (एक पक्ष कहता है कि - केवली में मति आदि चार ज्ञान उत्पन्न तो होते हैं पर वे केवल ज्ञान से अभिभूत होने के कारण कार्यकारी नहीं ) इस चिरप्रचलित पक्ष को निर्युक्तिक सिद्ध करने के लिए (उपाध्यायजी ने एक नयी युक्ति उपस्थित की है कि -अपूर्ण ज्ञान तो केवलज्ञानावरण का ही कार्य है, चाहे उस अपूर्ण ज्ञान का तारतम्य या वैविध्य मतिज्ञानावरण आदि शेप चार आवरणों के क्षयोपशम वैविध्य का कार्य क्यों न हो, पर अपूर्ण ज्ञानावस्था मात्र पूर्ण ज्ञानावस्था के प्रतिवन्धक केवलज्ञानावरण के सिवाय कभी संभव ही नहीं। अत एव केवली में जब केवलज्ञानावरण नहीं है तब तज्जन्य कोई भी मति आदि अपूर्ण ज्ञान केवली में हो ही कैसे सकते हैं ) सचमुच उपाध्यायजी की यह युक्ति शास्त्रानुकूल होने पर भी उनके पहले किसी ने इस तरह स्पष्ट रूपसे सुझाई नहीं है।

३. [ § ४ ] (संघन सेघ और सूर्य प्रकाश के साथ केवल ज्ञानावरण और वितनाशिक की शास्त्रप्रसिद्ध तुलना के द्वारा उपाध्यायजी ने ज्ञानावरण कर्म के स्वरूप के वारे में दो वाते खास सूचित की हैं। एक तो यह, कि आवरण कर्म एक प्रकार की दृष्य है; और दूसरी यह, कि वह दृष्य कितना ही निविद्ध — उत्कट क्यों न हो, फिर भी वह अति स्वच्छ अप्र जैसा होने से अपने आवार्य ज्ञान गुण को सर्वथा आवृत कर नहीं सकता ।)

कर्म के खरूप के विषय में भारतीय चिन्तकों की दो परंपराएं हैं। वौद्ध, न्याय दर्शन आदि की एक; और सांख्य, वेदान्त आदि की दूसरी है। वौद्ध दर्शन छेशावरण, ज्ञेयावरण

आदि अनेक कर्मावरणों को मानता है। पर उस के मतानुसार चित्त का वह आवरण मात्र संस्काररूप' फिलत होता है जो की द्रव्यस्टर्फ नहीं है। न्याय आदि दर्शनों के अनुसार भी ज्ञानावरण — अज्ञान, ज्ञानगुण का प्रागमाव मात्र होने से अभावरूप ही फिलत होता है, द्रव्यरूप नहीं। जब कि सांख्य, वेदानत के अनुसार आवरण जड़ द्रव्यरूप अवद्रय तिद्व होता है। जांख्य के अनुसार बुद्धिसत्त्व का आवारक तमोगुण है जो एक सूद्धम जड़ द्रव्यांश मात्र है। वेदान्त के अनुसार मी आवरण — अज्ञान नाम से वस्तुतः एक प्रकार का जड़ द्रव्य ही माना गया है जिसे सांख्य-परिभाषा के अनुसार प्रकृति या अन्तः करण कह सकते हैं। वेदान्त ने मूळ-अज्ञान और अवस्था-अज्ञान रूप से या मूळाविद्यां और वुळाविद्या रूप से अनेकविध आवरणों की कल्पना की है जो जड़ द्रव्यरूप ही हैं। जन परंपरा तो ज्ञानावरण कर्म हो या दूसरे कर्म — सव को अत्यन्त रपष्ट रूप से एक प्रकार का जड़ द्रव्य वतळाती है। पर इस के साथ ही वह अज्ञान — रागद्वेपात्मक परिणाम, जो आत्मगत है और जो पौद्रिलिक कर्मद्रव्य का कारण तथा कार्य भी है, उस की भावकर्म रूप से बौद्ध आदि दर्शनों की तरह संस्कारात्मक मानती है ।

जैनदर्शनप्रसिद्ध ज्ञानावरणीय शब्द के स्थान में नीचे लिखे शब्द दर्शनान्तरों में प्रसिद्ध हैं। वौद्धदर्शन में अविद्या और ज्ञेयावरण । सांख्य-योगदर्शन में अविद्या और प्रकाशावरण । न्याय-वैज्ञेपिक-वेदान्त दर्शन में अविद्या और अज्ञान ।

४. [ पृ० २. पं० ३ ] (आवृतत्व और अनावृतत्व परस्पर विरुद्ध होने से किसी एक वस्तु में एक साथ रह नहीं सकते और पूर्वोक्त प्रक्रिया के अनुसार तो एक ही चेतना एक समय में केवलज्ञानावरण से आवृत भी ओर अनावृत भी मानी गई है, सो फंसे घट सकेगा है। इस का जवाव उपाध्यायजी ने अनेकान्त दृष्टि से दिया है। उन्हों ने कहा है कि (यद्यपि चेतना एक ही है फिर भी पूर्ण और अपूर्ण प्रकाशरूप नाना ज्ञान उसके पर्याय हैं जो कि चेतना से कथित्वत्त मिन्नामिन्न हैं। केवलज्ञानावरण के द्वारा पूर्ण प्रकाश के आवृत होने के समय ही उसके द्वारा अपूर्ण प्रकाश अनावृत्त भी है। इस तरह दो मिन्न पर्यायों में ही आवृतत्व और अनावृत्तत्व हैं जो कि पर्यायाधिक दृष्टि से सुघट हैं। फिर भी जय प्रव्याधिक दृष्टि की विवक्षा हो, तब द्रव्य की प्रधानता होने के कारण, पूर्ण और अपूर्ण ज्ञानक्तप पर्याय, द्रव्यात्मक चेतना से मिन्न नहीं। अत एव उस दृष्टि से उक्त दो पर्यायगव आवृतत्व-अनावृतत्व को एक चेतनागत मानने और कहने में कोई विरोध नहीं। उपाध्यायजी ने द्रव्याधिक-पर्यायाधिक दृष्टि का विवेक सृचित करके आत्मतत्त्व या जृतक्रत्वयाद से मिन्न हैं।

५. [६५] उपाध्यायजी ने ज़ैन दृष्टि के अनुसार 'आदृतानादृतत्व' का समर्पन ही नहीं किया बल्कि इस विषय में वेदान्त मत को एकान्तवादी मान कर उस का सक्टन भी किया है। जैसे वेदान्त बस को एकान्त कृटस्थ मानता है वैसे ही सांस्य-पोत भी पुरुष

१ स्वातादर॰, १० ११०१। २ देखो, स्वातादर॰, १० ११०१। ६ देखो, विवरणस्थितं सह, १० २५; तथा न्यायकुतुदचन्द्र, १० ८०६। ४ देदान्तदरिभाषा, १० ७२। ५ सोम्बटनार वर्गवाय, सा॰ १४

को एकान्त कृटस्थ अत एव निर्लेप, निर्विकार और निरंश मानता है। इसी तरह न्याय आदि दर्शन भी आत्मा को एकान्त निख ही मानते हैं। तब अन्थकार ने एकान्तवाद में 'आवृतानावृतत्व' की अनुपपत्ति सिर्फ वेदान्त मत की समाछोचना के द्वारा ही क्यों दिखाई ? अर्थात् उन्होंने सांख्य-योग आदि मतों की भी समालोचना क्यों नहीं की ?-यह प्रश्न अवस्य होता है। इस का जवाब यह जान पडता है कि केवलज्ञानावरण के द्वारा चेतना की 'आवृतानावृतत्व' विषयक प्रस्तुत चर्चा का जितना साम्य ( शब्दतः और अर्थतः ) वेदान्तदर्शन के साथ पाया जाता है उतना सांख्य आदि दर्शनों के साथ नहीं। जैन दर्शन शुद्ध चेतनतत्त्व को मान कर उस में केवलज्ञानावरण की स्थिति मानता है और उस चेतन को उस केवल ज्ञानावरण का विषय भी मानता है। जैनमतानुसार केवल-ज्ञानावरण चेतनतत्त्व में ही रह कर अन्य पदार्थों की तरह खाश्रय चेतन को भी आवृत करता है जिस से कि ख-परप्रकाशक चेतना न तो अपना पूर्ण प्रकाश कर पाती है और म अन्य पदार्थों का ही पूर्ण प्रकाश कर सकती है। वेदान्त मत की प्रक्रिया भी वैसी ही है। वह भी अज्ञान को शुद्ध चिद्र्प ब्रह्म में ही स्थित मान कर, उसे उस का विषय वतला कर, कहती है कि अज्ञान ब्रह्मनिष्ठ हो कर ही उसे आवृत करता है जिस से कि उस का 'अख-ण्डत्व' आदि रूप से तो प्रकाश नहीं हो पाता, तव भी चिद्रूप से प्रकाश होता ही है। जैन प्रक्रिया के शुद्ध चेतन और केवलज्ञानावरण तथा वेदान्त प्रक्रिया के चिद्रूप ब्रह्म और अज्ञान पदार्थ में, जितना अधिक साम्य है उतना शाब्दिक और आर्थिक साम्य, जैन प्रक्रिया का अन्य सांख्य आदि प्रक्रिया के साथ नहीं है। क्यों कि सांख्य या अन्य किसी दर्शन की प्रक्रिया में अज्ञान के द्वारा चेतन या आत्मा के आवृतानावृत होने का वैसा सप्ट और विस्तृत विचार नहीं है, जैसा वेदान्त प्रक्रिया में है। इसी कारण से उपाध्यायजी ने जैन प्रक्रिया का समर्थन करने के बाद उसके साथ बहुत अंशों में मिलती जुलती वेदान्त प्रक्रिया का खण्डन किया है पर दर्शनान्तरीय प्रक्रिया के खण्डन का प्रयत्न नहीं किया।

उपाध्यायजी ने वेदान्त मत का निरास करते समय उस के दो पक्षों का पूर्वपक्ष रूप से उहेख किया है। उन्हों ने पहला पक्ष विवरणाचार्यका [ § 4 ] और दूसरा वाचरपति मिश्र का [ § 4 ] सूचित किया है। वस्तुर्तः वेदान्त दर्शन में वे दोनों पक्ष बहुत पहले से प्रचलित हैं। ब्रह्म को ही अज्ञान का आश्रय और विषय मानने वाला प्रथम पक्ष, सुरेश्वराचार्य की 'नैष्क्रम्येसिद्धि' और उनके शिष्य सर्वज्ञात्ममुनि के 'संक्षेपशारीरकवार्त्तिक' में, सविसार वर्णित है। जीव को अज्ञान का आश्रय और ब्रह्म को उस का विषय मानने वाला दूसरा पक्ष मण्डन मिश्र का कहा गया है। ऐसा होते हुए भी उपाध्यायजी ने पहले पक्ष को विवरणाचार्य — प्रकाशात्म यित का और दूसरेको वाचस्पित मिश्र का सूचित किया है; इस का कारण खुद वेदान्त दर्शन की वैसी प्रसिद्धि है। विवरणाचार्यने सुरेश्वरके मत का समर्थन किया और वाचस्पित मिश्र ने मण्डन मिश्रके मत का। इसी से वे दोनों पक्ष क्रमशः विवरणाचार्य और वाचस्पित मिश्र के प्रस्थानरूप से प्रसिद्ध हुए। उपाध्यायजी ने इसी प्रसिद्धि के अनुसार उहेख किया है।

१ देखो, टिप्पण पृ० ५५ पं० २५ से।

समालीचना के प्रस्तुत मुद्दे के वारे में उपाध्यायजी का कहना इतना ही है कि अगर वैदान्त दर्शन ब्रह्म को सर्वथा निरंश और कृटस्य खप्रकाश मानता है, तय वह उस में अज्ञान के द्वारा किसी भी तरह से 'आवृतानावृतत्व' घटा नहीं सकता; जैसा कि जैन दर्शन घटा सकता है।

६. [ १७ ] जैन दृष्टि के अनुसार एक ही चेतना में 'आवृतानावृतत्व' की उपपत्ति करने के वाद भी उपाध्यायजी के सामने एक विचारणीय प्रश्न आया । वह यह कि केवलज्ञाना-वरण चेतना के पूर्णप्रकाश को आवृत करने के साथ ही जब अपूर्ण प्रकाश को पैदा करता है, तव वह अपूर्ण प्रकाश, एक मात्र केवलज्ञानावरणरूप कारण से जन्य होने के कारण एक ही प्रकार का हो सकता है। क्यों कि (कारणवैविध्य के सिवाय कार्य का वैविध्य सम्भव नहीं। परन्तु जैन शास्त्र और अनुभव तो कहता है कि अपूर्ण ज्ञान अवस्य तारतन्ययुक्त ही है। पूर्णता में एकरूपता का होना संगत है पर अपूर्णता में तो एकरूपता असंगत है। ऐसी दशा में अपूर्ण ज्ञान के तारतम्य का खुलासा क्या है सो आप यतलाइए १।) इस का जवाय देते हुए उपाध्यायजी ने असली रहस्य यही वतलाया है कि अपूर्ण ज्ञान केवलज्ञानायरण-जनित होने से सामान्यतया एकछप ही है; फिर भी उस के अवान्तर तारतम्य का फारण-अन्यावरणसंबन्धी क्षयोपशमों का वैविध्य है । घनमेघावृत सूर्य का अपूर्ण - मन्द प्रकाश भी वस्त, कट, भित्ति आदि उपाधिभेद से नानारूप देखा ही जाता है। अतएव मतिहा-नावरण आदि अन्य आवरणों के विविध क्षयोपशमों से - विरलता से मन्द प्रकाश का तार-तम्य संगत है। जव एकरूप मन्द प्रकाश भी उपाधिभेद से चित्र-विचित्र संभव है, तव यह अर्थात् ही सिद्ध हो जाता है कि उन उपाधियों के हटने पर वह वैविध्य भी स्वतम हो जाता है। जब केवलज्ञानावरण क्षीण होता है तब वारहवें गुणस्थान के अन्त में अन्य मति आदि चार आवरण और उन के क्षयोपशम भी नहीं रहते। इसी से उस समय अपूर्ण ज्ञान की तथा तद्गत तारतम्य की निष्टत्ति भी हो जाती है। जैसे कि सान्द्र मैयपटल तथा वस्त्र आदि उपाधियों के न रहने पर सूर्य का मन्द प्रकाश तथा उस का वैविध्य कुछ भी वाकी नहीं रहता, एकमात्र पूर्ण प्रकाश ही स्वतः प्रकट होता है; वैसे ही उस समय वेतना भी खतः पूर्णतया प्रकाशमान होती है जो कैवल्यतानावस्या है।

अपाधि की निवृत्ति से उपाधिकृत अवस्थाओं की निवृत्ति यतलाते समय उपाध्यायजी ने आचार्य हरिभद्र के कथन का हवाला दे कर आध्यात्मिक विकासक्रम के स्रह्म पर जानने लायक प्रकाश डाला है। उन के कथन का सार यह है कि आत्मा के आँपाधिक पर्याय — धर्म भी तीन प्रकार के हैं। जाति गति आदि पर्याय तो मात्र कर्मोदयहूप — उपाधितृत हैं। अत एव वे अपने कारणभूत अधाती कर्मों के सर्वधा हट जाने पर ही दुक्ति के समय निवृत्त होते हैं। क्षमा, सन्तोष आदि तथा मति ज्ञान आदि ऐसे पर्याय हैं जो क्षयोपशमजन्य हैं। तात्त्विक धर्मसंन्यास की प्राप्ति होने पर आठवें आदि गुमसानों में जैसे जैसे कर्म के क्षयोपशम का स्थान उस का क्षय प्राप्त करता जाता है वसे वसे क्षयोपशमहूप उपाधि के न रहने से उन पर्यायों में से तक्ष्यय वीवध्य मी पहा जाता है। जो पर्याय कर्मक्षयजन्य होने से क्षायिक लर्थान पूर्ण और एक्स्प ही हैं उन

पर्यायों का भी अस्तित्व अगर देहन्यापारादिरूप उपाधिसहित है, तो उन पूर्ण पर्यायों का भी अस्तित्व मुक्ति में (जब कि देहादि उपाधि नहीं है) नहीं रहता। अर्थात् उस समय वे पूर्ण पर्याय होते तो हैं, पर सोपाधिक नहीं; जैसे कि सदेह श्लायिकचारित्र भी मुक्ति में नहीं माना जाता। उपाध्यायजी ने उक्त चर्चा से यह वतलाया है कि आत्मपर्याय वैभाविक — उद्यजन्य हो या स्वाभाविक पर अगर वे सोपाधिक हैं तो अपनी अपनी उपाधि हटने पर वे नहीं रहते। मुक्त दशा में सभी पर्याय सब प्रकार की वाह्य उपाधि से मुक्त ही माने जाते हैं।

# दार्शनिक परिभाषाओं की तुलना

उपाध्यायजी ने जैनप्रक्रिया-अनुसारी जो भाव जैन परिभाषा में वतलाया है वहीं भाव परिभाषाभेद से इतर भारतीय दर्शनों में भी यथावत देखा जाता है। सभी दर्शन आध्यात्मिक विकासक्रम वतलाते हुए संक्षेप में उत्कट मुमुक्षा, जीवन्मुक्ति और विदेहमुक्ति इन तीन अवस्थाओं को समान रूप से मानते हैं, और वे जीवन्मुक्त स्थिति में, जब कि हुश और मोहका सर्वथा अभाव रहता है तथा पूर्ण ज्ञान पाया जाता है, विपाकारम्भी आयुष आदि कर्म की उपाधि से देहधारण और जीवन का अस्तित्व मानते हैं; तथा जब विदेह मुक्ति प्राप्त होती है तब उक्त आयुष आदि कर्म की उपाधि सर्वथा न रहने से तज्जन्य देहधारण आदि कार्य का अभाव मानते हैं। उक्त तीन अवस्थाओं को स्पष्ट रूप से जतानेवाली दार्शनिक परिभाषाओं की तुलना इस प्रकार है —

| का स्वष्ट खेन से जसाननाला सारानक गरमाना का पुल्या रख नकार ह |               |                        |                                  |                    |
|-------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|----------------------------------|--------------------|
| _                                                           |               | १ उत्कट मुमुक्षा       |                                  | ३ विदेहसंक्ति      |
| 8                                                           | जैन           | तात्त्विक धर्मसंन्यास, | सयोगि-अयोगि-                     | मुक्ति, सिद्धत्व।  |
| `                                                           |               | क्षपक श्रेणी।          | गुणस्थानः; सर्वज्ञत्व, अर्हत्त्व | r 1                |
| २                                                           | सांख्य-योग    | परवैराग्य, प्रसंख्यान, | असंप्रज्ञात, धर्ममेघ ।           | खरूपप्रतिष्टचिति,  |
|                                                             |               | संप्रज्ञात ।           |                                  | कैवल्य ।           |
| ३                                                           | बौद्ध         | क्षेशावरणहानि,         | ज्ञेयावरणहानि,                   | निर्वाण, निराश्रव- |
|                                                             |               | नैरात्म्यदुर्शन ।      | सर्वज्ञत्व, अहेत्त्व ।           | चित्तसंतति ।       |
| 8                                                           | न्याय-वैशेपिक | युक्तयोगी              | वियुक्तयोगी                      | अपवर्ग 🕆           |
| 4                                                           | वेदान्त       | निर्विकल्पक समाधि      | त्रह्मसाक्षात्कार,               | खरूपलाभ, )         |
|                                                             |               |                        | ब्रह्मनिप्टत्व ।                 | मुक्ति।            |
|                                                             | 6-            | * 4                    | 0 0                              |                    |

दार्शनिक इतिहास से जान पडता है कि हर एक दर्शन की अपनी अपनी उक्त परि-भाषा वहुत पुरानी है। अतएव उन से वोधित होने वाला विचारस्रोत तो और भी पुराना समझना चाहिए।

[ § ८ ] उपाध्यायजी ने (ज्ञान सामान्य की चर्चा का उपसंहार करते हुए ज्ञाननिरूपण में वार वार आने वाले क्ष्योपशम शब्द का भाव वतलाया है।) एक मात्र जैन साहित्य में पाये जाने वाले क्षयोपशम शब्द का विवरण उन्हों ने आईत मत के रहस्यज्ञाताओं की प्रक्रिया के अनुसार उसी की परिभाषा में किया है। उन्हों ने अति विस्तृत और अति विशद वर्णन के द्वारा जो रहस्य प्रकट किया है वह दिगम्बर-श्वेताम्बर दोनों परंपराओं

को एकसा सम्मत हैं। 'पूज्यपाद ने अपनी लाक्षणिक शैली में क्ष्योपशम का स्वरूप अति संक्षेप में ही स्पष्ट किया है। राजवार्तिककार ने उस पर कुछ और विशेष प्रकाश डाला है। परंतु (इस विषय पर जितना और जैसा विस्तृत तथा विशद वर्णन श्वेतान्वरीय प्रन्यों में खास कर मलयगिरीय टीकाओं में पाया जाता है उतना और वेसा विस्तृत व विशद वर्णन हमने अभी तक किसी भी दिगम्बरीय प्राचीन — अर्वाचीन प्रन्थ में नहीं देखा। जो छुछ हो पर श्वेताम्बर-दिगम्बर दोनों परंपराओं का प्रस्तुत विषय में विचार और परिभापा का ऐक्य सूचित करता है कि क्षयोपशमविषयक प्रक्रिया अन्य कई प्रक्रियाओं की तरह बहुत पुरानी है और उस को जैन वत्त्वझों ने ही इस रूप में इतना अधिक विकसित किया है।

(क्षयोपशम की प्रक्रिया का मुख्य वक्तव्य इतना ही है कि अध्यवसाय की विविधता ही कर्मगत विविधता का कारण है। जैसी जैसी रागद्वेपादिक की तीव्रता या मन्द्रता वेसा वैसा ही कर्म की विपाकजनक शक्ति का—रस का तीव्रत्व या मन्द्रता। कर्म की शुभाशुभता के तारतम्य का आधार एक मात्र अध्यवसाय की शुद्धि तथा अशुद्धि का तारतम्य ही है। जब अध्यवसाय में संक्रेश की मात्रा तीव्र हो तब तज्जन्य अशुभ कर्म में अशुभता तीव्र होती है और तज्जन्य शुभ कर्म में शुभता मन्द्र होती है। इस के विपरीत जब अध्यवसाय में विशुद्धि की मात्रा बढ़ने के कारण संक्रेश की मात्रा मन्द्र हो जाती है तब तज्जन्य शुभ कर्म में शुभता की मात्रा तो तीव्र होती है और तज्जन्य अशुभ कर्म में अशुभता मन्द्र हो जाती है। अध्यवसाय का ऐसा भी वल है जिससे कि कुछ तीव्रतमविपाकी कर्माश का तो उदय के द्वारा ही निर्मूल नाश हो जाता है और कुछ वैसे ही कर्माश विद्यमान होते हुए भी अकिख्चित्कर बन जाते हैं, तथा मन्द्रविपाकी कर्माश ही अनुभव में आते हैं। यही स्थिति क्षयोपशम की है।

अपर कर्मशक्ति और उस के कारण के सम्बन्ध में जो जैन सिद्धान्त यतलाया है वह शब्दान्तर से और रूपान्तर से (संक्षेप में ही सही) सभी पुनर्जन्मवादी दर्शनान्तरों में पाया जाता है। न्याय-वैशेषिक, सांख्य और वौद्धदर्शनों में यह रपष्ट यतलाया है कि जैसी राग-द्वेप-मोहरूप कारण की तीव्रता-मन्द्रता वैसी धर्माधर्म या कर्मसंस्कारों की तीव्रता-मन्द्रता। वेदान्तदर्शन भी जैनसम्मत कर्म की तीव्र-मन्द्र शक्ति की तरह अलान गत नानाविध तीव्र-मन्द्र शक्तियों का वर्णन करता है, जो वस्वतान की उत्पत्ति के पहले से ले कर तस्वतान की उत्पत्ति के बाद भी यथासंभव काम करती रहती हैं। इतर सब दर्शनों की अपेक्षा उक्त विषय में जैन दर्शन के साथ योग दर्शन का अधिक साम्य है। योग दर्शन में हेशों की जो प्रसुप्त, तन्न, विचिन्नत और उदार — ये पार अधन्यार वतलाई हैं वे जैन परिभाषा के अनुसार कर्म की सत्तागत, आयोगदानिक और और विविद्य अवस्थाएँ हैं। अतएव खुद उपाध्यायकी ने पातुख्यलयोगस्त्रों के अपर की अपर्त संक्षिप्त कृति में पत्रक्षित और उसके भाष्यकार की कर्मविषयक विचारमर्की तथा

१ देलो, टिप्पण ए० इस पं० ४ से।

परिभाषाओं के साथ जैन प्रक्रिया की तुलना की है, जो विशेष रूप से ज्ञातन्य है। —देखो, योगदर्शन यशो० २.४।

यह सब होते हुए भी कर्मविपयक जैनेतर वर्णन और जैन वर्णन में खास अन्तर भी नजर आता है। पहला तो यह कि जितना विस्तृत, जितना विशद और जितना पृथक्-करणवाला वर्णन जैन प्रन्थों में हैं उतना विस्तृत, विशद और पृथक्करणयुक्त कर्म-वर्णन किसी अन्य जैनेतर साहित्य में नहीं है। दूसरा अन्तर यह है कि जैन चिन्तकों ने अमूर्त्त अध्यवसायों या परिणामों की तीव्रता-मन्द्रता तथा शुद्धि-अशुद्धि के दुरूह तार-तम्य को पोद्गलिक — मूर्त्त कर्मरचनाओं के द्वारा व्यक्त करने का एवं समझाने का जो प्रयन्न किया है वह किसी अन्य चिन्तक ने नहीं किया है। यही सवय है कि जैन वाङ्मय में कर्मविपयक एक स्वतन्त्र साहित्यराशि ही चिरकाल से विकसित है।

(२. मति-श्रुतज्ञान की चर्चा)

ज्ञान की सामान्य रूप से विचारणा करने के वाद यन्थकार ने उस की विशेष विचारणा करने की दृष्टि से उस के पाँच भेदों में से प्रथम मित और श्रुत का निरूपण किया है। यद्यपि वर्णनक्रम की दृष्टि से मित ज्ञान का पूर्णरूपेण निरूपण करने के वाद ही श्रुत का निरूपण प्राप्त है, फिर भी मित और श्रुत का स्वरूप एक दूसरे से इतना विविक्त नहीं है कि एक के निरूपण के समय दूसरे के निरूपण को टाला जा सके इसी से दोनों की चर्चा साथ साथ कर दी गई है [ ए० १६. पं० ६ ]। इस चर्चा के आधार से तथा उस भाग पर संगृहीत अनेक टिप्पणों के आधार से जिन खास खास मुद्दों पर यहाँ विचार करना है, वे (मुद्दे ये हूँ)-

- ((१) मति और श्रुत की भेदरेखा का प्रयत्न।
  - (२) श्रुतनिश्रित और अश्रुतनिश्रित मति का प्रश्न । 🛒
  - (३) चतुर्विध वाक्यार्थज्ञान का इतिहास ।
- ( ४ ) अहिंसा के खरूप का विचार तथा विकास ।
  - (५) पद्स्थानपतितत्व और पूर्वगत गाथा; और
  - (६) मति ज्ञान के विशेष निरूपणमें नया ऊहापोह ।)

## (१) मित और अन भी भेदरेखा का प्रयत्न

जैन कर्मशास्त्र के प्रारम्भिक समय से ही ज्ञानावरण कर्म के पाँच भेदों में मित-

१ न्यायसूत्र के व्याख्याकारों ने सदृष्ट के खह्म के संबन्ध में पूर्वपक्ष ह्मसे एक मत का निर्देश किया है। जिस में उन्हों ने कहा है कि कोई अदृष्ट को परमाणुगुण मानने वाले मी हैं—न्यायमाप्य रे.२.६९। वाचस्पित मिश्र ने उस मत को स्पष्टहर्षण जैनमत (तात्पर्य० पृ० ५८४) कहा है। जयन्त ने (न्यायमं० प्रमाण० पृ० २५५) मी पौद्गलिकअदृष्टवादी ह्मसे जैन मत को ही वतलाया है और फिर उन सभी व्याख्याकारों ने उस मत की समालोचना की है। जान पडता है कि न्यायसूत्र के किसी व्याख्याता ने अदृष्टविषयक जैन मत को ठीक ठीक नहीं समझा है। जैन दर्शन मुख्य हम से अदृष्ट को आत्मपरिणाम ही मानता है। उसने पुद्गलों को जो कर्म-अदृष्ट कहा है वह उपचार है। जैन शाखों में आश्रवजन्य या आश्रवजनक हम से पौद्गलिक कर्म का जो विस्तृत विचार है और क्म के साथ पुद्गल शब्द का जो वार वार प्रयोग देखा जाता है उसी से वात्सायन आदि सभी व्याख्याकार भ्रान्ति या अधूरे ज्ञानवर्ग खण्डन में प्रवृत्त हुए जान पड़ते हैं।

हानावरण और श्रुतज्ञानावरण ये दोनों उत्तर प्रकृतियाँ विल्कुल जुदी मानी गई हैं। अतएव यह भी सिद्ध है कि उन प्रकृतियों के आवार्य रूपसे माने गये मित और श्रुत हान भी खरूप में एक दूसरे से भिन्न ही शास्त्रकारों को इष्ट हैं। मित और श्रुत के पारस्परिक भेद के विषय में तो पुराकाल से ही कोई मतभेद न था और आज भी उस में कोई मतभेद देखा नहीं जाता; पर इन दोनों का खरूप इतना अधिक संमिश्रित है या एक दूसरे के इतना अधिक निकट है कि उन दोनों के बीच भेदक रेखा स्थिर करना बहुत ही कठिन कार्य) है; और कभी कभी तो वह कार्य असंभव सा वन जाता है। मित और श्रुत के बीच भेद हैं या नहीं, अगर हैं तो (उसकी सीमा किस तरह निर्धारित करना; इस बारे में विचार करने वाले तीन प्रयत्न जैन वाङ्मय में देखे जाते हैं। पहला प्रयत्न आगमानुसारी) है, (दूसरा आगममूलक तार्किक) है, और (तीसरा श्रुद्ध तार्किक) है।

[ § ४९ ] (पहले प्रयक्त के अनुसार मित ज्ञान वह कहलाता है जो इन्द्रिय-मनोजन्य है तथा अवग्रह आदि चार विभागों में विभक्त हैं। और श्रुत ज्ञान वह कहलाता है जो अंगप्रविष्ट एवं अंगवाहा रूप से जैन परंपरा में लोकोत्तर शास्त्र के नाम से प्रसिद्ध है, तथा जो जैनेतर वाङ्मय लौकिक शास्त्ररूप से कहा गया है। (इस प्रयत्न में मित और श्रुत की भेदरेखा सुरपष्ट) है, क्यों कि इस में श्रुतपद जैन परंपरा के प्राचीन एवं पित्रत्र माने जाने वाले शास्त्र मात्र से प्रधानतया सम्बन्ध) रखता है, जैसा कि उस का सहोदर श्रुति पद वैदिक परंपरा के प्राचीन एवं पित्रत्र माने जाने वाले शास्त्रों से मुख्यतया सम्बन्ध रखता है। यह प्रयत्न आगमिक इस लिए है कि उस में मुख्यतया आगमपरंपरा का ही अनुसरण है। 'अनुयोगद्वार' तथा 'तत्त्वार्थाधिगम सूत्र' में पाया जाने वाला श्रुत का वर्णन इसी प्रयत्न का फल है, जो वहुत पुराना जान पड़ता है।—देखो, अनुयोगद्वार सूत्र सू० ३ से और तत्त्वार्थ० १.२०।

[ § १५, § २९ से ] (दूसरे प्रयत्न में मित और श्रुत की भेदरेखा तो मान ही ली गई है; पर उस में जो किठनाई देखी जाती हैं वह है भेदक रेखा का खान निश्चित करने की ।) पहले की अपेक्षा दूसरा प्रयत्न विशेष व्यापक है; क्यों कि पहले प्रयत्न के अनुसार श्रुत ज्ञान जब शब्द से ही सम्बन्ध रखता है तब दूसरे प्रयत्न में शब्दातीत (ज्ञानविशेष को भी श्रुत मान लिया गया है ) दूसरे प्रयत्न के सामने जब प्रश्न हुआ कि मित ज्ञान में भी कोई अंश सशब्द और कोई अंश अशब्द है, तब सशब्द और शब्दातीत माने जाने वाले श्रुत ज्ञान से उस का भेद कैसे समझना ? । इसका जबाय दूसरे प्रयत्न ने अधिक गहराई में जा कर यह दिया कि असल में मितलिब्ध और श्रुतलब्ध तथा मत्युपयोग और श्रुतोपयोग परस्पर बिल्कुल पृथक् हैं, भले ही वे दोनों ज्ञान सशब्द तथा अशब्द रूप से एक दूसरे के समान हों । दूसरे प्रयत्न के अनुसार (दीनों ज्ञानों का पारस्परिक भेद लिय और उपयोग के भेद की मान्यता पर ही अवल्डम्बित) हैं; जो कि जैन वत्त्वज्ञान में चिर प्रचलित रही हैं । अक्षर श्रुत और अनक्षर श्रुत रूप से जो श्रुत के भेद जैन वाङ्मय में हैं—वह इस दूसरे प्रयत्न का परिणाम है । 'आवश्यकिनियुंक्ति' (गा० १९) और 'नन्दीसूत्र' (सू० ३७) में जो 'अक्खर सन्नी सन्मं' आदि चौदह श्रुतभेद सर्व 'नन्दीसूत्र' (सू० ३७) में जो 'अक्खर सन्नी सन्मं' आदि चौदह श्रुतभेद सर्व

प्रथम देखे जाते हैं और जो किसी प्राचीन दिगम्बरीय अन्थ में हमारे देखने में नहीं आए, उन में अक्षर और अनक्षर श्रुत ये दो भेद सर्व प्रथम ही आते हैं। वाकी के वारह भेद उन्हीं दो भेदों के आधार पर अपेक्षाविशेष से गिनाये हुए हैं। यहाँ तक कि प्रथम प्रयत्न के फल स्वरूप माना जाने वाला अंगप्रविष्ट और अंगवाहा श्रुत भी दूसरे प्रयत्न के फलस्वरूप मुख्य अक्षर और अनक्षर श्रुत में समा जाता है । यद्यपि अक्षरश्चत आदि चौदह प्रकार के श्वत का निर्देश 'आवश्यकनिर्युक्ति' तथा 'नन्दी' के पूर्ववर्त्ती प्रन्थों में देखा नहीं जाता, फिर भी उन चौदह भेदों के आधारभूत अक्षरा-नक्षर श्रुत की कल्पना तो प्राचीन ही जान पड़ती है। क्यों कि 'विशेपावश्यकभाष्य' (गा० ११७) में पूर्वगतरूप से जो गाथा ली गई है उस में अक्षर का निर्देश स्पष्ट हैं। इसी तरह दिगम्बर-श्वेताम्बर दोनों परंपरा के कर्म-साहित्य में समान रूप से वर्णित श्रुत के वीस प्रकारों में भी अक्षर श्रुत का निर्देश है। अक्षर और अनक्षर श्रुत का विस्तृत वर्णन तथा दोनों का भेदप्रदर्शन 'निर्युक्ति' के आधार पर श्री जिनभद्रगणि क्षमा-अमण ने किया है<sup>१</sup>। भट्ट अकलंक ने भी अक्षरानक्षर श्रुत का उल्लेख एवं निर्वचन 'राज-वार्तिक'र में किया है - जो कि 'सर्वार्थिसिद्धि' में नहीं पाया जाता। जिनभद्र तथा अकलंक दोनों ने अक्षरानक्षर श्रुत का व्याख्यान तो किया है, पर दोनों का व्याख्यान एकरूप नहीं है। जो कुछ हो पर इतना तो निश्चित ही है कि (मिति और श्रुत ज्ञान की भेदरेखा स्थिर करने वाले दूसरे प्रयत्न के विचार में अक्षरानक्षर श्रुत रूप से सम्पूर्ण मूक-वाचाल ज्ञान का प्रधान स्थान रहा) है - जब कि उस भेद रेखा को स्थिर करने वाले (प्रथम प्रयत्न के विचार में केवल शास्त्रज्ञान ही श्रुतरूप से रहा) है । दूसरे प्रयत्न को आगमानुसारी तार्किक इस लिए कहा है कि उस में आगमिक परंपरासम्मत मित और श्रुत के भेद को तो मान ही लिया है; पर उस भेद के समर्थन में तथा उस की रेखा ऑक़ने के प्रयत में, क्या दिगम्बर क्या खेताम्बर सभी ने बहुत कुछ तर्क पर दौड़ लगाई है।

[ § ५० ] (तीसरा प्रयत्न शुद्ध तार्किक है जो सिर्फ सिद्धसेन दिवाकर का ही जान पड़ता है)। उन्हों ने मित और श्रुत के भेद को ही मान्य नहीं रक्खा । अतएव उन्हों ने भेदरेखा स्थिर करने का प्रयत्न भी नहीं किया। दिवाकर का यह प्रयत्न आगम-निरपेक्ष तर्कावलम्बी है। ऐसा कोई शुद्ध तार्किक प्रयत्न, दिगम्बर वाङ्मय में देखा नहीं जाता। मित और श्रुत का अभेद दर्शानेवाला यह प्रयत्न सिद्धसेन दिवाकर की खास विशेषता सूचित करता है। वह विशेषता यह कि (उन की दृष्टि विशेषतया अभेदगामिनी रही) जो कि उस शुग में (प्रधानतया प्रतिष्टित अद्वेत भावना) का फल जान पड़ता है। क्यों कि उन्हों ने (न केवल मित और श्रुत में ही आगमसिद्ध भेदरेखा के विरुद्ध तर्क किया, बल्क अविध और मनःपर्याय में तथा केवल ज्ञान और केवल दर्शन में माने जाने वाले आगमसिद्ध भेद को भी तर्क के वल पर अमान्य किया है।)

१ देखो, निशेपानश्यक्रमाण्य, गा० ४६४ से । २ देखो, राजनार्तिक १.२०.१५ । ३ देखो, निश्चयद्वार्धि-शिका छो० १९; ज्ञानिनिन्दु पृ० १६ । ४ देखो, निश्चयद्वा० १७; ज्ञानिनिन्दु पृ० १८ । ५ देखो, सन्मित द्वितीयकाण्ड, तथा ज्ञानिनिन्दु पृ० ३३ ।

उपाध्यायजी ने मित और श्रुत की चर्चा करते हुए उन के भेद, भेद की सीमा और अभेद के वारे में, अपने समय तक के जैन वाङ्मय में जो कुछ चिंतन पाया जाता था उस सब का, अपनी विशिष्ट शैली से उपयोग करके, उपर्युक्त तीनों प्रयत्न का समर्थन सूक्ष्मतापूर्वक किया है। उपाध्यायजी की (सूक्ष्म दृष्टि प्रत्येक प्रयत्न के आधारभूत दृष्टि-विन्दु तक पहुँच जाती है।) इस लिए वे परस्पर विरोधी दिखाई देने वाले पक्षभेदों का भी समर्थन कर पाते हैं। जैन विद्वानों में उपाध्यायजी ही एक ऐसे हुए जिन्हों ने मित और श्रुत की आगमसिद्ध भेदरेखाओं को ठीक ठीक वतलाते हुए भी सिद्धसेन के अभेदगामी पक्ष को 'नन्य' शब्द के [ § ५० ] द्वारा श्रुष से नवीन और स्तुत्य सूचित करते हुए, सूक्ष्म और हृदयङ्गम तार्किक शैली से समर्थन किया।

मित और श्रुत की भेद्रेखा स्थिर करने वाले तथा उसे मिटाने वाले ऐसे तीन प्रयत्नों का जो ऊपर वर्णन किया है, उस की दर्शनान्तरीय ज्ञानमीमांसा के साथ जव हम तुलना करते हैं, तब भारतीय तत्त्वज्ञों के चिन्तन का विकासक्रम तथा उस का एक दूसरे पर पड़ा हुआ असर स्पष्ट ध्यान में आता है। प्राचीनतम समय से भारतीय दार्शनिक परंपराएँ आगम को खतत्र रूप से अलग ही प्रमाण मानती रहीं। सब से पहले शायद तथागत बुद्ध ने ही आगम के स्वतन्त्र प्रामाण्य पर आपत्ति उठा कर स्पष्ट रूप से यह घोपित किया कि – तुम लोग मेरे वचन को भी अनुभव और तर्क से जाँच कर ही मानो<sup>१</sup>। प्रसक्षानुभव और तर्क पर बुद्ध के द्वारा इतना अधिक भार दिए जाने के फलस्वरूप आगम के खतत्र प्रामाण्य विरुद्ध एक दूसरी भी विचारधारा प्रस्फुटित हुई। आगम को खतन्त्र और अतिरिक्त प्रमाण मानने वाली विचारधारा प्राचीनतम थी जो मीमांसा, न्याय और सांख्य-योग दर्शन में आज भी अक्षुण्ण है। आगम को अतिरिक्त प्रमाण न मानने की प्रेरणा करने वाली दूसरी विचारधारा यद्यपि अपेक्षा कृत पीछे की है, फिर मी उस का स्वीकार केवल बौद्ध सम्प्रदाय तक ही सीमित न रहा। उस का असर आगे जा कर वैशेषिक दर्शन के व्याख्याकारों पर भी पड़ा जिस से उन्हों ने आगम – श्रुतिप्रमाण का समावेश वौद्धों की तरह अनुमान में ही किया। इस तरह आगम को अतिरिक्त प्रमाण न मानने के विषय में बौद्ध और वैशेषिक दोनों दर्शन मूल में परस्पर विरुद्ध होते हुए भी अविरुद्ध सहोदर वन गए।

जैन परंपरा की ज्ञानमीमांसा में उक्त दोनों विचारधाराएँ मौजूद हैं। मित और श्रुत की भिन्नता मानने वाले तथा उस की रेखा खिर करने वाले ऊपर वर्णन किये गए आगिसक तथा आगमानुसारी तार्किक — इन दोनों प्रयत्नों के मूल में वे ही संस्कार हैं जो आगम को खतन्न एनं अतिरिक्त प्रमाण मानने वाली प्राचीनतम विचार धारा के पोपक रहे हैं। श्रुत को मित से अलग न मान कर उसे उसी का एक प्रकारमात्र स्थापित करने वाला

१ "तापाच्छेदाच निकषात्सुवर्णमिव पण्डितैः । परीक्ष्य भिक्षवो प्राह्मं मह्नचो न तु गौरवात् ॥" —तत्त्वर्सं का ३५८८ ।

२ देखो, प्रशस्तपादमाध्य पृ० ५७६, व्योमवती पृ० ५७७; कंदली पृ० २१३।

दिवाकरश्री का तीसरा प्रयत्न आगम को अतिरिक्त प्रमाण न माननेवाली दूसरी विचारधारा के असर से अछ्ता नहीं हैं। इस तरह हम देख सकते हैं कि अपनी सहोदर अन्य दार्शनिक परंपराओं के बीच में ही जीवनधारण करने वाली तथा फलने फुलने वाली जैन परंपरा ने किस तरह उक्त दोनों विचारधाराओं का अपने में कालकम से समावेश कर लिया।

# (२) श्रुतनिश्रित और अश्रुतनिश्रित मति

[ § १६ ] मति ज्ञान की चर्चा के प्रसङ्घ में श्रुतनिश्रित और अश्रुतनिश्रित मेद का प्रश्न भी विचारणीय है । श्रुतनिश्रित मति ज्ञान वह है जिसमें श्रुतज्ञानजन्य वासना के उद्वीय से विशेषता आती है। अश्रत-निश्रित मति ज्ञान तो श्रतज्ञानजन्य वासना के प्रवोध के सिवाय ही उत्पन्न होता है । अर्थात् जिस विषय में श्रुतनिश्रित मति ज्ञान होता है वह विषय पहले कभी उपलब्ध अवदय होता है, जब कि अश्वतनिश्रित मित ज्ञान का विषय पहले अनुपलब्ध होता है। प्रश्न यह है कि 'ज्ञानविन्दु' में उपाध्यायजीने मतिज्ञान रूप से जिन श्रुतनिश्रित और अश्रुतनिश्रित दो भेदों का उपर्युक्त स्पष्टीकरण किया है उन का ऐतिहासिक स्थान क्या है ?। इस का खुलासा यह जान पड़ता है कि उक्त दोनों भेद उतने प्राचीन नहीं जितने प्राचीन मित ज्ञान के अवप्रह आदि अन्य भेद हैं। क्यों कि मति ज्ञान के अवग्रह आदि तथा वहु, वहुविध आदि सभी प्रकार खेताम्वर-दिगम्बर वाङ्मय में समान रूप से वर्णित हैं, तब श्रुतनिश्रित और अश्रुतनिश्रित का वर्णन एक मात्र श्वेताम्वरीय ब्रन्थों में है। श्वेताम्बर साहित्य में भी इन भेदों का वर्णन सर्व रेप्रथम 'नन्दीसूत्र' में ही देखा जाता है। 'अनुयोगद्वार' में तथा 'निर्धुक्ति' तक में श्रुतनिश्रित और अश्रुतनिश्रित के उद्घेख का न होना यह सूचित करता है कि यह भेद संभवतः 'नन्दी' की रचना के समय से विशेष प्राचीन नहीं। हो सकता है कि वह सूझ ख़ुद नन्दीकार की ही हो।

१ यद्यपि दिवाकर श्री ने अपनी वत्तीसी (निश्चय० १९) में मित और श्रुत के अमेद को स्थापित किया है फिर भी उन्हों ने चिर प्रचित मित-श्रुत के मेद की सर्वथा अवगणना नहीं की है। उन्हों ने न्यायावतार में आगम प्रमाण को स्वतन्त्र रूप से निर्दिष्ट किया है। जान पड़ता है इस जगह दिवाकरश्री ने प्राचीन परंपरा का अनुसरण किया और उक्त वत्तीसी में अपना स्वतन्त्र मत व्यक्त किया। इस तरह दिवाकरश्री के प्रन्यों में आगम प्रमाण को स्वतन्त्र अतिरिक्त मानने और न मानने वाली दोनों दर्शनान्तरीय विचारधाराएँ देखी जाती हैं जिन का स्वीकार ज्ञानविन्दु में उपाध्यायजी ने भी किया है।

२ देखो, टिप्पण पृ० ७०।

३ यद्यपि अश्रुतिनिश्रितह्म से मानी जाने वाली औत्पित्तिकी आदि चार बुद्धियों का नामनिर्देश भगवती (१२.५.) में और आवश्यक निर्शुक्ति (गा॰ ९३८) में है, जो कि अवश्य नंदी के पूर्ववर्ती हैं। फिर भी वहाँ उन्हें अश्रुतिनिश्रित शब्द से निर्दिष्ट नहीं किया है और न भगवती आदि में अन्यत्र कहीं श्रुतिनिश्रित शब्द से अवश्रह आदि मतिज्ञान का वर्णन है। अतएव यह कल्पना होती है कि अवश्रहादि हम से प्रसिद्ध मित ज्ञान तथा औत्पित्तिकी आदि रूपसे प्रसिद्ध चिद्वयों की क्रमशः श्रुतिनिश्रित और अश्रुतिनिश्रित रूपसे मित ज्ञान की विभागव्यवस्था निन्द-कारने ही शायद की हो।

थ देखो, नन्दीसूत्र, स्० २६, तथा टिप्पण पृ० ७०।

यहाँ पर वाचक उमास्वाति के समय के विषय में विचार करने वालों के लिये ध्यान में लेने योग्य एक वस्तु है। वह यह कि वाचकश्री ने जब मित ज्ञान के अन्य सब प्रकार वर्णित किये हें तब उन्हों ने श्रुतनिश्रित और अश्रुतनिश्रित का अपने भाष्य तक में उल्लेख नहीं किया। स्वयं वाचकश्री, जैसा कि आचार्य हेमचन्द्र कहते हैं, यथार्थ में उत्कृष्ट संप्राहक हैं। अगर उन के सामने मौजूदा 'नन्दीसूत्र' होता तो ने श्रुतनिश्रित और अश्रुतनिश्रित का कहीं न कहीं संग्रह करने से शायद ही चूकते। अश्रुतनिश्रित के औत्पत्तिकी वैनयिकी आदि जिन चार बुद्धियों का तथा उन के मनोरंजक दृष्टान्तों का वर्णन र पहले से पाया जाता है, उन को अपने यन्थ में कहीं न कहीं संगृहीत करने के लोभ का उमास्वाति शायद ही संवरण करते। एक तरफ से, वाचकश्री ने कहीं भी अक्षर-अनक्षर आदि निर्युक्तिनिर्दिष्ट श्रुतभेदों का संग्रह नहीं किया है; और दूसरी तरफ से, कहीं भी नन्दीवर्णित श्रुतनिश्रित और अश्रुतनिश्रित मतिभेद का संप्रह नहीं किया है। जब कि उत्तरवर्त्ता विशेषावश्यकभाष्य में दोनों प्रकार का संप्रह तथा वर्णन देखा जाता है । यह वस्तुस्थिति सूचित करती है कि शायद वाचक उमास्वाति का समय, निर्युक्ति के उस भाग की रचना के समय से तथा नन्दी की रचना के समय से कुछ न कुछ पूर्ववर्त्ता हो। अस्त, जो कुछ हो पर उपाध्यायजी ने तो ज्ञानविन्द्र में श्रुत से मति का पार्थक्य बतलाते समय नन्दी में वर्णित तथा विशेषावश्यकभाष्य में व्याख्यात श्रुतनिश्रित और अश्रुतनिश्रित दोनों भेदों की तात्त्विक समीक्षा कर दी है।

# (३) चतुर्विध वाक्यार्थ ज्ञान का इतिहास

[ § २०-२६ ] उपाध्यायजी ने एक दीर्घ श्रुतोपयोग कैसे मानना यह दिखाने के लिए चार प्रकार के वाक्यार्थ ज्ञान की मनोरंजक और वोधप्रद चर्चा की है, और उसे विशेष रूपसे जानने के लिए आचार्य हरिमद्र क्रुत 'उपदेश पद' आदि का हवाला भी दिया है। यहाँ प्रश्न यह है कि ये चार प्रकार के वाक्यार्थ क्या हैं और उन का विचार कितना पुराना है और वह किस प्रकार से जैन वाङ्मय में प्रचलित रहा है तथा विकास प्राप्त करता आया है। इस का जवाव हमें प्राचीन और प्राचीनतर वाङ्मय देखने से मिल जाता है।

जैन परंपरा में 'अनुगम' शब्द प्रसिद्ध है जिसका अर्थ है व्याख्यानविधि। अनुगम के छह प्रकार आर्थरिक्षित सूरि ने अनुयोगद्वार सूत्र (सूत्र० १५५) में वतलाए हैं। जिनमें से दो अनुगम सूत्रस्पर्शी और चार अर्थस्पर्शी हैं। अनुगम शब्द का निर्युक्ति शब्द के साथ सूत्रस्पर्शिकनिर्युक्त्यनुगम रूपसे उद्देख अनुयोगद्वार सूत्र से प्राचीन है इस लिए इस वात में तो कोई संदेह रहता ही नहीं कि यह अनुगमपद्धित या व्याख्यानशैली जैन वाङ्मय में अनुयोगद्वारसूत्र से पुरानी और निर्युक्ति के प्राचीनतम स्तर का ही भाग है जो संभवतः श्रुतकेवली भद्रवाहुकर्षक मानी जाने वाली निर्युक्ति का ही भाग होना चाहिए।

१ देखो, तत्त्वार्ध १.१३-१९। २ देखो, तिद्धहेम २.२.३९। ३ हप्टान्तों के लिए देखो नन्दी सूत्र की मलयगिरि की टीका, पृ० १४४ से। ४ देखो, विशेषा० गा० १६९ से, तथा गा० ४५४ से। ५ देखो, टिप्पण पृ० ७३ से।

निर्युक्ति में अनुगम शब्द से जो व्याख्यानविधि का समावेश हुआ है वह व्याख्यानविधि भी वस्तुतः वहुत पुराने समय की एक शास्त्रीय प्रक्रिया रही है। हम जब आर्थ परंपरा के उपलब्ध विविध वाङ्मय तथा उन की पाठशैली को देखते हैं तब इस अनुगम की प्राचीनता और भी ध्यान में आ जाती है। आर्थ परंपरा की एक शाखा जरथोस्त्रियन को देखते हैं तब उस में भी पवित्र माने जानेवाले अवेस्ता आदि प्रन्थों का प्रथम विशुद्ध उच्चार कैसे करना, किस तरह पद आदि का विभाग करना इत्यादि कम से व्याख्याविधि देखते हैं। भारतीय आर्य परंपरा की वैदिक शाखा में जो वैदिक मन्त्रों का पाठ सिखाया जाता है और क्रमशः जो उस की अर्थविधि बतलाई गई है उस की जैन परंपरा में प्रसिद्ध अनुगम के साथ तुलना करें तो इस बात में कोई संदेह ही नहीं रहता कि यह अनुगमविधि वस्तुतः वही है जो जरथोस्थ्रियन धर्म में तथा वैदिक धर्म में भी प्रचलित थी और आज भी प्रचलित है।

जैन और वैदिक परंपरा की पाठ तथा अर्थविधि विपयक तुलना -

### १. वैदिक

२. जैन

१ संहितापाठ (मंत्रपाठ) २ पदच्छेद (जिसमें पद, क्रम, जटा १ संहिता (मूळसूत्रपाठ) १

आदि आठ प्रकार की विविधातपूर्विओं का समावेश है )

२ पद २

३ पदार्थज्ञान

३ पदार्थ ३, पद्वित्रह ४

४ वाक्यार्थज्ञान

४ चालना ५

५ तात्पर्यार्थनिर्णय

५ प्रत्यवस्थान ६

जैसे वैदिक परंपरा में शुरू में मूछ मंत्र को शुद्ध तथा अस्लिकत रूप में सिलाया जाता है; अनन्तर उन के पदों का विविध विश्लेपण; इस के वाद जब अर्थविचारणा—मीमांसा का समय आता है तब कमशः प्रत्येक पद के अर्थ का ज्ञान; फिर पूरे वाक्य का अर्थ ज्ञान और अन्त में साधक-वाधकचर्चापूर्वक तात्पर्यार्थ का निर्णय कराया जाता है— वैसे ही जैन परंपरा में भी कमसे कम निर्शुक्ति के प्राचीन समय में सूत्रपाठ से अर्थनिर्णय तक का वही कम प्रचित्त था जो अनुगम शब्द से जैन परंपरा में व्यवहृत हुआ। अनुगम के छह विभाग जो अनुयोगद्वारंसूत्र में हैं उन का परंपराप्राप्त वर्णन जिनभद्र क्षमाश्रमण ने विस्तार से किया है । संबदास गणिने अवहृत्कलप्रभाष्य में उन छह विभागों के वर्णन के अलावा मतान्तर से पाँच विभागों का भी निर्देश किया है। जो छुछ हो; इतना तो निश्चित है कि जैन परंपरा में सूत्र और अर्थ सिखाने के संबन्ध में एक निश्चित व्याख्यानविधि चिरकाल से प्रचित्त रही। इसी व्याख्यानविधि को आचार्य हिरमद्र ने अपने दार्शनिक ज्ञान के नये प्रकाश में कुछ नवीन शब्दों में नवीनता के साथ

१ देखो, अनुयोगद्वारस्त्र स्० १५५ पृ० २६१। २ देखो, विशेषावस्यकसाध्य गा० १००२ से। ३ देखो, वृहत्कत्पभाष्य गा० २०२ से।

विस्तार से वर्णन किया है। हिरभद्रसूरि की उक्ति में कई विशेषताएँ हैं जिन्हें जैन वाङ्-मय को सर्व प्रथम उन्हीं की देन कहनी चाहिए। उन्हों ने उपदेशपद में अर्थानुगम के चिरप्रचित चार भेदों को कुछ मीमांसा आदि दर्शनज्ञान का ओप दे कर नये चार नामों के द्वारा निरूपण किया है। दोनों की तुछना इस प्रकार है—

| १. प्राचीन परंपरा | २. हरिभद्रीय   |
|-------------------|----------------|
| १ पदार्थ          | १ पदार्थ       |
| २ पद्विग्रह       | २ वाक्यार्थ    |
| ३ चालना           | ३ महावाक्यार्थ |
| ४ प्रत्यवस्थान    | ४ ऐदम्पर्यार्थ |

हरिभद्रीय विशेषता केवल नये नाम में ही नहीं है। उन की ध्यानदेने योग्य विशेषता तो चारों प्रकार के अर्थवोध का तरतमभाव समझाने के लिए दिए गए लौकिक तथा शास्त्रीय उदाहरणों में है। जैन परंपरा में अहिंसा, निर्मन्थत्व, दान और तप आदि का धर्मरूप से सर्वप्रथम स्थान है, अतएव जव एक तरफ से उन धर्मों के आचरण पर आत्यन्तिक भार दिया जाता है, तब दूसरी तरफ से उस में कुछ अपवादों का या छूटों का रखना भी अनिवार्य रूपसे प्राप्त हो जाता है। इस उत्सर्ग और अपवाद विधि की मर्यादा को ले कर आचार्य हरिभद्र ने उक्त चार प्रकार के अर्थवोधों का वर्णन किया है।

### जैनधर्म की अहिंसा का खरूप

अहिंसा के बारे में जैन धर्म का सामान्य नियम यह है कि किसी भी प्राणी का किसी भी प्रकार से घात न किया जाय। यह 'पदार्थ' हुआ। इस पर प्रश्न होता है कि अगर सर्वथा प्राणिघात वर्ज्य है तो धर्मस्थान का निर्माण तथा शिरोमुण्डन आदि कार्य भी नहीं किए जा सकते जो कि कर्तव्य समझे जाते हैं। यह शंकाविचार 'वाक्यार्थ' है। अवश्य कर्तव्य अगर शास्त्रविधिपूर्वक किया जाय तो उस में होने वाला प्राणिघात दोपावह नहीं, अविधिकृत ही दोषावह है। यह विचार 'महावाक्यार्थ' है। अन्त में जो जिनाज्ञा है वही एक मात्र उपादेय है ऐसा तात्पर्य निकालना 'ऐदम्पर्यार्थ' है। इस प्रकार सर्व प्राणिहिंसा के सर्वथा निषेधकृप सामान्य नियम में जो विधिविहित अपवादों को स्थान दिलाने वाला और उत्सर्ग-अपवादकृप धर्ममार्ग स्थिर करने वाला विचार-प्रवाह उपर दिखाया गया उस को आचार्य हरिभद्र ने लोकिक दृष्टान्तों से समझाने का प्रयत्न किया है।

अहिंसा का प्रश्न उन्हों ने प्रथम उठाया है जो कि जैन परंपरा की जड है । यों तो अहिंसा समुचय आर्थ परंपरा का सामान्य धर्म रहा है। फिर भी धर्म, कीडा, भोजन आदि अनेक निमित्तों से जो विविध हिंसाएँ प्रचित रहीं उनका आद्यन्तिक विरोध जैन परंपरा ने किया। इस विरोध के कारण ही उस के सामने प्रतिवादियों की तरफ से तरह तरह के प्रश्न होने छगे कि अगर जैन सर्वधा हिंसा का निपेध करते हैं तो ने खुद

१ देखो, उपदेशपद गा० ८५९-८८५।

भी न जीवित रह सकते हैं और न धर्माचरण ही कर सकते हैं। इन प्रश्नों की जवाव देने की दृष्टि से ही हरिभद्र ने जैन संमत अहिंसाखरूप समझाने के छिए चार प्रकार के वाक्यार्थ वोध के उदाहरण रूप से सर्व प्रथम अहिंसा के प्रश्न को ही हाथ में छिया है।

दूसरा प्रश्न निर्यन्थत्व का है। जैन परंपरा में यन्थ — विद्वादि परियह रखने न रखने के वारे में दलभेद हो गया था। हिरमद्र के सामने यह प्रश्न खास कर दिगम्बरत्वपक्ष-पातिओं की तरफ से ही उपस्थित हुआ जान पड़ता है। हिरमद्र ने जो दान का प्रश्न उठाया है वह करीब करीब आधुनिक तेरापंथी संप्रदाय की विचारसरणी का प्रतिविम्ब है। यद्यपि उस समय तेरापंथ या बैसा ही दूसरा कोई स्पष्ट पंथ न था; फिर भी जैन परंपरा की निवृत्तिप्रधान भावना में से उस समय भी दान देने के विकद्ध किसी किसी को विचार आ जाना स्वाभाविक था जिसका जवाब हिरमद्र ने दिया है। जैनसंमत तप का विरोध बौद्ध परंपरा पहले से ही करती आई हैं। उसी का जवाब हिरमद्र ने दिया है। इस तरह जैन धर्म के प्राणभूत सिद्धान्तों का स्वरूप उन्हों ने उपदेश्वपद् में चार प्रकार के वाक्यार्थवोध का निरूपण करने के प्रसंग में स्पष्ट किया है जो याज्ञिक विद्वानों की अपनी हिंसा-अहिंसा विषयक मीमांसा का जैन दृष्टि के अनुसार संशोधित मार्ग है।

भिन्न भिन्न समय के अनेक ऋषिओं के द्वारा सर्वभूतद्या का सिद्धान्त तो आर्यवर्ग में वहुत पहले ही स्थापित हो चुका था; जिसका प्रतिघोष है - 'मा हिंस्यात् सर्वा भूतानि' -यह श्रुतिकरूप वाक्य । यज्ञ आदि धर्मी में प्राणिवध का समर्थन करनेवाले मीमांसक भी उस अहिंसाप्रतिपादक प्रतिचोष को पूर्णतया प्रमाण रूप से मानते आए हैं। अतएव उन के सामने भी अहिंसा के क्षेत्र में यह प्रश्न तो अपने आप ही उपस्थित हो जाता था। तथा सांख्य आदि अर्ध वैदिक परंपराओं के द्वारा भी वैसा प्रश्न उपिश्चत हो जाता था कि जब हिंसा को निषिद्ध अतएव अनिष्टजननी तुम मीमांसक भी मानते हो तब यज्ञ आदि प्रसंगों में, की जाने वाली हिंसा भी, हिंसा होने के कारण अनिष्टजनक क्यों नहीं ?। और जब हिंसा के नाते यज्ञीय हिंसा भी अनिष्ट जनक सिद्ध होती है तब उसे धर्म का -इष्टका निमित्त मान कर यज्ञ आदि कमों में कैसे कर्तव्य माना जा सकता है ?। इस प्रश्न का जवाव विना दिए व्यवहार तथा शास्त्र में काम चल ही नहीं सकता था। अतएव पुराने समय से याज्ञिक विद्वान अहिंसा को पूर्णरूपेण धर्म मानते हुए भी, वहुंजन-स्वीकृत और चिरप्रचित यज्ञ आदि कर्मों में होने वाली हिंसा का धर्म - कर्तव्य रूप से समर्थन, अनिवार्य अपवाद के नाम पर करते आ रहे थे। मीमांसकों की अहिंसा-हिंसा के उत्सर्ग-अपवादभाववाली चर्चा के प्रकार तथा उस का इतिहास हमें आज भी कुमारिल तथा प्रभाकरके अन्थों में विस्पष्ट और मनोरंजक रूप से देखने को मिलता है। इस बुद्धिपूर्ण चर्चा के द्वारा मीमांसकों ने सांख्य, जैन, बौद्ध आदि के सामने यह स्थापित करने का प्रयत्न किया है कि शास्त्रविहित कर्म में की जाने वाली हिंसा अवस्य-कर्तव्य होने से अनिष्ट-अधर्म का निमित्त नहीं हो सकती। मीमांसकों का अंतिम तात्पर्य

१ देखो, मज्जिमनिकाय सुत्त १४।

यही है कि शास्त -वेद ही मुख्य प्रमाण है और यज्ञ आदि कर्म वेदविहित हैं। अतएव जो यज्ञ आदि कर्म को करना चाहे या जो वेद को मानता है उस के वास्ते वेदाज्ञा का पालन ही परम धर्म है, चाहे उस के पालन में जो कुछ करना पड़े। मीमांसकों का यह तात्पर्यनिर्णय आज भी वैदिक परंपरा में एक ठोस सिद्धान्त है। सांख्य आदि जैसे यज्ञीय हिंसा के विरोधी भी वेद का प्रामाण्य सर्वथा न त्याग देने के कारण अंत में मीमांसकों के उक्त तात्पर्यार्थ निर्णय का आत्यंतिक विरोध कर न सके। ऐसा विरोध आखिर तक वे ही करते रहे जिन्हों ने वेद के प्रामाण्य का सर्वथा इन्कार कर दिया। ऐसे विरोधिओ में जैन परंपरा मुख्य है। जैन परंपरा ने वेद के प्रामाण्य के साथ वेद-विहित हिंसा की धर्म्यता का भी सर्वतोभावेन निषेध किया। पर जैन परंपरा का भी अपना एक उद्देश्य है जिस की सिद्धि के वास्ते उस के अनुयायी गृहस्य और साधु का जीवन आवश्यक है। इसी जीवनधारण में से जैन परंपरा के सामने भी ऐसे अनेक प्रश्न समय समय पर आते रहे जिन का अहिंसा के आयन्तिक सिद्धान्त के साथ सम-न्वय करना उसे प्राप्त हो जाता था। जैन परंपरा वेद के स्थान में अपने आगमों को ही एक मात्र प्रमाण मानती आई है; और अपने उद्देश की सिद्धि के वास्ते स्थापित तथा प्रचारित विविध प्रकार के गृहस्थ और साधु जीवनोपयोगी कर्तव्यों का पालन भी करती आई है। अतएव अन्त में उस के वास्ते भी उन स्वीकृत कर्तव्यों में अनिवार्य रूप से हो जाने वाली हिंसा का समर्थन भी एक मात्र आगम की आज्ञा के पालन रूप से ही करना प्राप्त है। जैन आचार्य इसी दृष्टि से अपने आपवादिक हिंसा मार्ग का समर्थन करते रहे।

अाचार्य हरिभद्र ने चार प्रकार के वाक्यार्थ वोध को दर्शांते समय अहिंसाहिंसा के उत्सर्ग-अपवादभाव का जो सूक्ष्म विवेचन किया है वह अपने पूर्वाचार्यों की
परंपराप्राप्त संपत्ति तो है ही पर उस में उन के समय तक की विकसित मीमांसाशैली
का भी कुछ न कुछ असर है । इस तरह एक तरफ से चार वाक्यार्थवोध के वहाने
उन्हों ने उपदेशपद में मीमांसा की विकसित शैली का, जैन दृष्टि के अनुसार संप्रह किया;
तव दूसरी तरफ से उन्हों ने वौद्ध परिभाषा को भी 'पोडशक' में अपनाने का सर्व प्रथम
प्रयत्न किया । धर्मकीर्ति के 'प्रमाणवार्तिक' के पहले से भी वौद्ध परंपरा में विचार
विकास की कम प्राप्त तीन भूमिकाओं को दर्शानेवाले श्रुतमय, चिंतामय और भावनामय
ऐसे तीन शब्द बौद्ध वाङ्मय में प्रसिद्ध रहे । हम जहाँ तक जान पाये हैं कह सकते हैं
कि आचार्य हरिभद्रने ही उन तीन बौद्धप्रसिद्ध शब्दों को ले कर उन की व्याख्या में
वाक्यार्थवोध के प्रकारों को समाने का सर्वप्रथम प्रयत्न किया । उन्हों ने पोडशक में परिभाषाएँ तो बौद्धों की लीं पर उन की व्याख्या अपनी दृष्टि के अनुसार की; और श्रुतमय
को वाक्यार्थ ज्ञानरूप से घटाया । खामी विद्यानन्द ने उन्हीं वौद्ध परिभाषाओं का 'तन्त्वार्थ
ऐदम्पर्यार्थ ज्ञानरूप से घटाया । खामी विद्यानन्द ने उन्हीं वौद्ध परिभाषाओं का 'तन्त्वार्थ

१ पोढशक १.१०।

श्लोकवार्तिक' में खंडन किया, जब कि हरिभद्र ने उन परिभाषाओं को अपने ढेंग से जैन वाङ्मय में अपना लिया।

उपाध्यायजी ने ज्ञानिबन्दु में हरिभद्रवर्णित चार प्रकार का वाक्यार्थवोध, जिस का पुराना इतिहास, निर्युक्ति के अनुगम में तथा पुरानी वैदिक परंपरा आदि में भी मिलता है; उस पर अपनी पैनी नैयायिक दृष्टि से बहुत ही मार्मिक प्रकाश डाला है, और स्थापित किया है कि ये सब वाक्यार्थ बोध एक दीर्घ श्रुतोपयोग रूप हैं जो मति उपयोग से जुदा है। उपाध्यायजी ने ज्ञानिबन्दु में जो वाक्यार्थ विचार संक्षेप में दरसाया है वही उन्हों ने अपनी 'उपदेश रहस्य' नामक दूसरी कृति में विस्तार से किन्तु 'उपदेशपद' के साररूप से निरूपित किया है जो आगे संस्कृत दिप्पण में उद्भृत किया गया है। — देखो दिप्पण, पृ० ७४. पं० २७ से।

## (४) अहिंसा का खरूप और विकास

[ § २१ ] उपाध्यायजी ने चतुर्विध वाक्यार्थ का विचार करते समय ज्ञानविन्दु में जैन परंपरा के एक मात्र और परम सिद्धान्त अहिंसा को छे कर, उत्सर्ग-अपवादभाव की जो जैन शाखों में परापूर्व से चली आने वाली चर्चा की है और जिस के उपपादन में उन्हों ने अपने न्याय-मीमांसा आदि दर्शनान्तर के गंभीर अभ्यास का उपयोग किया है, उस को यथासंभव विशेष समझाने के लिए, आगे टिप्पण में [पू० ७९ पं० ११ से] जो विस्तृत अवतरणसंत्रह किया है उस के आधार पर, यहाँ अहिंसा संबंधी कुछ ऐतिहासिक तथा तात्त्विक मुद्दों पर प्रकाश डाला जाता है।

अहिंसा का सिद्धान्त आर्य परंपरा में बहुत ही प्राचीन है । और उस का आदर सभी आर्यशाखाओं में एकसा रहा है । फिर भी प्रजाजीवन के विस्तार के साथ साथ तथा विभिन्न धार्मिक परंपराओं के विकास के साथ साथ, उस सिद्धान्त के विचार तथा व्यवहार में भी अनेकमुखी विकास हुआ देखा जाता है । अहिंसा विषयक विचार के मुख्य दो स्रोत प्राचीन काल से ही आर्य परंपरा में बहने लगे ऐसा जान पड़ता है । एक स्रोत तो मुख्यतया अमण जीवन के आश्रयसे वहने लगा, जब कि दूसरा स्रोत ब्राह्मण परंपरा—चतुर्विध आश्रम—के जीवनविचार के सहारे प्रवाहित हुआ । अहिंसा के तात्त्वक विचार में उक्त दोनों स्रोतों में कोई मतभेद देखा नहीं जाता । पर उस के व्यावहारिक पहल्ल या जीवनगत उपयोग के बारे में उक्त दो स्रोतों में ही नहीं बल्कि प्रत्येक श्रमण एवं ब्राह्मण स्रोत की छोटी बड़ी अवान्तर शाखाओं में भी, नाना प्रकार के मतभेद तथा आपसी विरोध देखे जाते हैं । तात्त्विक रूप से अहिंसा सब को एकसी मान्य होने पर भी उस के व्यावहारिक उपयोग में तथा तदनुसारी व्याख्याओं में जो मतभेद और विरोध देखा जाता है उस का प्रधान कारण जीवनदृष्टि का भेद है । श्रमण परंपरा की जीवनदृष्टि प्रधानतया वैयक्तिक और आध्यात्मिक रही है, जब कि ब्राह्मण परंपरा की जीवनदृष्टि प्रधानतया सामाजिक या लोकसंग्राहक रही है । पहली में लोकसंग्रह तभी

1 1 2 1 12 2

तक इष्ट है जब तक वह आध्यात्मिकताका विरोधी न हो। जहाँ उस का आध्यात्मिकता से विरोध दिखाई दिया वहाँ पहली दृष्टि लोकसंग्रह की ओर उदासीन रहेगी या उस का विरोध करेगी। जब कि दूसरी दृष्टि में लोकसंग्रह इतने विशाल पैमाने पर किया गया है कि जिस से उस में आध्यात्मिकता और भौतिकता परस्पर टकराने नहीं पाती।

श्रमण परंपरा की अहिंसा संबंधी विचारधारा का एक प्रवाह अपने विशिष्ट रूप से बहता था जो कालकम से आगे जा कर दीर्घ तपस्वी भगवान् महावीर के जीवन में उदात्त रूप में व्यक्त हुआ। हम उस प्रकटीकरण को 'आचाराङ्ग', 'सूत्रकृताङ्ग' आदि प्राचीन जैन आगमों में स्पष्ट देखते हैं। अहिंसा धर्म की प्रतिष्ठा तो आत्मीपम्य की दृष्टि में से ही हुई थी। पर उक्त आगमों में उस का निरूपण और विश्लेषण इस प्रकार हुआ है—

- १. दुःख और भय का कारण होने से हिंसामात्र वर्ष्य है, यह अहिंसा सिद्धान्त की उपपत्ति ।
- २. हिंसा का अर्थ यद्यपि प्राणनाश करना या दुःख देना है तथापि हिंसाजन्य दोप का आधार तो मात्र प्रमाद अर्थात् रागद्वेषादि ही है। अगर प्रमाद या आसक्ति न हो तो केवल प्राणनाश हिंसा कोटि में आ नहीं सकता, यह अहिंसा का विश्लेपण।
- ३. वध्यजीवों का कद, उन की संख्या तथा उन की इन्द्रिय आदि संपत्ति के तारतम्य के ऊपर हिंसा के दोष का तारतम्य अवलंबित नहीं है; किन्तु हिंसक के परिणाम या वृत्ति की तीव्रता-मंदता, सज्ञानता-अज्ञानता या वलप्रयोग की न्यूनाधिकता के ऊपर अवलंबित है, ऐसा कोटिक्रम।

उपर्युक्ति तीनों वातें भगवान् महावीर के विचार तथा आचार में से फिलत हो कर आगमों में प्रथित हुई हैं। कोई एक व्यक्ति या व्यक्तिसमूह कैसा ही आध्यात्मिक क्यों न हो पर जब वह संयमलक्षी जीवनधारण का भी प्रश्न सोचता है तब उस में से उप-र्युक्त विश्लेषण तथा कोटिक्रम अपने आप ही फिलत हो जाता है। इस दृष्टि से देखा जाय तो कहना पड़ता है कि आगे के जैन वाङ्मय में अहिंसा के संबंध में जो विशेष ऊहापोह हुआ है उस का मूल आधार तो प्राचीन आगमों में प्रथम से ही रहा।

समूचे जैन वाङ्मय में पाए जाने वाले अहिंसा के उहापोह पर जव हम दृष्टिपात करते हैं, तब हमें स्पष्ट दिखाई देता है कि जैन वाङ्मय का अहिंसासंबंधी उहापोह मुख्यतया चार वलों पर अवलंवित है। पहला तो यह कि वह प्रधानतया साधु जीवन का ही अतएव नवकोटिक — पूर्ण अहिंसा का ही विचार करता है। दूसरा यह कि वह ब्राह्मण परंपरा में विहित मानी जाने वाली और प्रतिष्ठित समझी जाने वाली यद्यीय आदि अनेकविध हिंसाओं का विरोध करता है। तीसरा यह कि वह अन्य श्रमण परंपराओं के स्थागी जीवन की अपेक्षा भी जैन श्रमण का त्यागी जीवन विशेष नियन्नित रखने का आग्रह रखता है। चौथा यह कि वह जैन परंपरा के ही अवान्तर फिरकों में उत्पन्न होने वाले पारस्परिक विरोध के प्रभों के निराकरण का भी प्रयन्न करता है।

नवकोटिक — पूर्ण अहिंसा के पालन का आग्रह भी रखना और संयम या सहुणविकास की दृष्टि से जीवननिर्वाह का समर्थन भी करना — इस विरोध में से हिंसा के दृन्य, भाव आदि भेदों का ऊहापोह फिलत हुआ और अंत में एक मात्र निश्चय सिद्धान्त यही स्थापित हुआ कि आखिर को प्रमाद ही हिंसा है। अप्रमत्त जीवनन्यवहार देखने में हिंसात्मक हो तब भी वह वस्तुत: अहिंसक ही है। जहाँ तक इस आखिरी नतीजे का संबंध है वहाँ तक खेताम्बर-दिगम्बर आदि किसी भी जैन फिरके का इस में थोड़ा भी मतभेद नहीं है। सब फिरकों की विचारसरणी परिभाषा और दलीलें एकसी हैं। यह हम आगे के टिप्पण गत खेताम्बरीय और दिगम्बरीय विस्तृत अवतरणों से भली-भांति जान सकते हैं।

वैदिक परंपरा में यज्ञ, अतिथि श्राद्ध आदि अनेक निमित्तों से होने वाली जो हिंसा धार्मिक मान कर प्रतिष्ठित करार दी जाती थी उस का विरोध सांख्य, वौद्ध और जैन परंपरा ने एक सा किया है फिर भी आगे जा कर इस विरोध में मुख्य भाग वौद्ध और जैन का ही रहा है। जैनवाङ्मयगत अहिंसा के उहापोह में उक्त विरोध की गहरी छाप और प्रतिक्रिया भी हैं। पद पद पर जैन साहित्य में वैदिक हिंसा का खण्डन देखा जाता है। साथ ही जब वैदिक लोग जैनों के प्रति यह आशंका करते हैं कि अगर धर्मिक हिंसा भी अकर्तव्य है तो तुम जैन लोग अपनी समाज रचना में मंदिरनिर्माण, देवपूजा आदि धार्मिक कृत्यों का समावेश अहिंसक रूप से कैसे कर सकोगे इत्यादि। इस प्रश्न का खुलासा भी जैन वाङ्मय के अहिंसा संबंधी उहापोह में सविस्तर पाया जाता है।

प्रमाद - मानसिक दोष ही मुख्यतया हिंसा है और उस दोप में से जनित ही प्राण-नाश हिंसा है। यह विचार जैन और वौद्ध परंपरा में एकसा मान्य है। फिर भी हम देखते हैं कि पुराकाल से जैन और वौद्ध परंपरा के वीच अहिंसा के संवन्ध में पारस्परिक खण्डन-मण्डन बहुत कुछ हुआ है। 'सूत्रकृताङ्ग' जैसे प्राचीन आगम में भी अहिंसा संबंधी वौद्ध मन्तव्य का खण्डन है। इसी तरह 'मिज्झमिनिकाय' जैसे पिटक प्रनथों में भी जैन-संमत अहिंसा का सपरिहास खण्डन पाया जाता है। उत्तरवर्ती निर्युक्ति आदि जैन प्रन्थों में तथा 'अभिधर्मकोप' आदि वौद्ध प्रन्थों में भी वही पुराना खण्डन-मण्डन नए रूप में देखा जाता है । जब जैन बौद्ध दोनों परंपराएँ वैदिक हिंसा की एकसी विरोधिनी हैं और जब दोनों की अहिंसासंबंधी व्याख्या में कोई तात्त्विक मतभेद नहीं तब पहले से ही दोनों में पारस्परिक खण्डन-मण्डन क्यों ग्रुह्ः हुआ और चल पडा यह एक प्रश्न है। इस का जवाव जब हम दोनों परंपराओं के साहित्य को ध्यान से पढते हैं तब मिल जाता है। खण्डन-मण्डन के अनेक कारणों में से प्रधान कारण तो यही है कि जैन परंपरा ने नवकोटिक अहिंसा की सूक्ष्म व्याख्या को अमल में लाने के लिए जो वाह्य प्रवृत्ति को विशेष नियन्नित किया वह वौद्ध परंपरा ने नहीं किया । जीवनसंवंधी वाह्य प्रवृत्तिओं के छाति नियन्नण और मध्यममार्गीय शैथिल्य के प्रवल भेद में से ही बौद्ध और जैन परंपरा-एँ आपस में खण्डन-मण्डन में प्रवृत्त हुईं। इस खण्डन-मण्डन का भी जैन वाद्यय के

अहिंसा संबन्धी उहापोह में खासा हिस्सा है जिस का कुछ नम्ना आगे के टिप्पणों में दिए हुए जैन और बौद्ध अवतरणों से जाना जा सकता है। जब हम दोनों परंपराओं के खण्डन-मण्डन को तटस्थ भावसे देखते हैं तब निःसंकोच कहना पड़ता है कि बहुधा दोनों ने एक दूसरे को गछतरूप से ही समझा है। इस का एक उदाहरण 'मिन्झमिनकाय' का उपाछिसुत्त और दूसरा नमूना सूत्रकृताङ्क (१.१.२.२४–३२;२.६.२६–२८) का है।

जैसे जैसे जैन साधुसंघ का विस्तार होता गया और जुदे जुदे देश तथा काल में नई नई परिस्थिति के कारण नए नए प्रश्न उत्पन्न होते गए वैसे वैसे जैन तत्त्वचिन्तकों ने अहिंसा की व्याख्या और विश्लेषण में से एक स्पष्ट नया विचार प्रकट किया। वह यह कि अगर अप्रमत्त भाव से कोई जीवविराधना - हिंसा हो जाय या करनी पड़े तो वह मात्र अहिंसाकोटि की अत एव निर्दोष ही नहीं है चिक वह गुण (निर्जरा) वर्धक भी है। इस विचार के अनुसार, साधु पूर्ण अहिंसा का स्वीकार कर लेने के वाद भी, अगर संयत जीवन की पुष्टि के निमित्त, विविध प्रकार की हिंसारूप समझी जाने वाली प्रवृत्तियाँ करता है तो वह संयमविकास में एक कदम आगे वढ़ता है। यही जैन परिभाषा के अनुसार निश्चय अहिंसा है । जो त्यागी चिलकुल वस्त्र आदि रखने के विरोधी थे वे मर्यादित रूप में वस्न आदि उपकरण (साधन) रखने वाले साधुओं को जव हिंसा के नाम पर कोसने छगे तव वस्नादि के समर्थक त्यागियों ने उसी निश्चय सिद्धान्त का आश्रय हे कर जवाब दिया, कि केवल संयम के धारण और निर्वाह के वास्ते ही, शरीर की तरह मर्या-दित उपकरण आदि का रखना अहिंसा का वाधक नहीं। जैन साधुसंघ की इस प्रकारकी पारस्परिक आचारभेदमूलक चर्चा के द्वारा भी अहिंसा के ऊहापोह में वहुत कुछ विकास देखा जाता है, जो ओघनियंक्ति आदि में स्पष्ट है। कभी कभी अहिंसा की चर्चा शुप्क तर्ककी-सी हुई जान पड़ती है। एक व्यक्ति प्रश्न करता है, कि अगर वस्न रखना ही है तो वह विना फाड़े अखण्ड ही क्यों न रखा जाय; क्यों कि उस के फाड़ने में जो सूहम अणु खड़ेंगे वे जीवघातक जरूर होंगे। इस प्रश्न का जवाव भी उसी ढंग से दिया गया है। जवाब देनेवाला कहता है, कि अगर वस्त्र फाड़ने से फैलने वाले सूक्ष्म अणुओं के द्वारा जीवधात होता है; तो तुम जो हमें वस्त्र फाड़ने से रोकने के लिए कुछ कहते हो उस में भी तो जीवघात होता है न ? - इसादि । अस्तु । जो कुछ हो, पर हम जिनभद्रगणि की स्पष्ट वाणी में जैनपरंपरासंमत अहिंसा का पूर्ण खरूप पाते हैं। वे कहते हैं कि स्थान सजीव हो या निर्जीव, उस में कोई जीव घातक हो जाता हो या कोई अघातक ही देखा जाता हो, पर इतने मात्रसे हिंसा या अहिंसा का निर्णय नहीं हो सकता । हिंसा सयमुच प्रमाद - अयतना - असंयम में ही है फिर चाहे किसी जीवका घात न भी होता हो। इसी तरह अगर अप्रमाद या यतना - संयम सुरक्षित है तो जीवघात दिखाई देने पर मी वस्तुतः आहंसा ही है।

उपर्युक्त विवेचन से आहंसा संबंधी जैन उहापोह की नीचे लिखी क्रिनिक भूनिकाएँ. फलित होती हैं।

- ं (१) प्राण का नाश हिंसारूप होने से उस को रोकना ही अहिंसा है।
- (२) जीवन धारण की समस्या में से फिलत हुआ कि जीवन खास कर संयमी जीवन के लिए अनिवार्य समझी जाने वाली प्रवृत्तियाँ करते रहने पर अगर जीवघात हो भी जाय तो भी यदि प्रमाद नहीं है तो वह जीवघात हिंसारूप न हो कर अहिंसा ही है।
- (३) अगर पूर्णरूपेण अहिंसक रहना हो तो वस्तुतः और सर्वप्रथम चित्तगत हैश (प्रमाद) का ही त्याग करना चाहिए। यह हुआ तो अहिंसा सिद्ध हुई। अहिंसा का वाह्य प्रवृत्तियों के साथ कोई नियत संवंध नहीं है। उस का नियत संवंध मानसिक प्रवृत्तियों के साथ है।
- (४) वैयक्तिक या सामूहिक जीवन में ऐसे भी अपवाद स्थान आते हैं जब कि हिंसा मात्र अहिंसा ही नहीं रहती प्रत्युत वह गुणवर्धक भी वन जाती है। ऐसे आपवादिक स्थानों में अगर कही जाने वाली हिंसा से डर कर उसे आचरण में न लाया जाय तो उलटा दोष लगता है।

उपर हिंसा-आहेंसा संबंधी जो विचार संक्षेप में वतलाया है उस की पूरी पूरी शास्त्रीय सामग्री उपाध्यायजी को प्राप्त थी अत एव उन्हों ने 'वाक्यार्थ विचार' प्रसंग में जैनसंमत — खास कर साधु जीवनसंमत — अहिंसा को छे कर उत्सर्ग-अपवादभाव की चर्चा की है। उपाध्यायजी ने जैनशास्त्र में पाए जाने वाले अपवादों का निर्देश कर के स्पष्ट कहा है कि ये अपवाद देखने में कैसे ही क्यों न अहिंसाविरोधी हों, फिर भी उन का मूल्य औत्सर्गिक अहिंसा के वरावर ही है। अपवाद अनेक वतलाए गए हैं, और देश-काल के अनुसार नए अपवादों की भी सृष्टि हो सकती है; फिर भी सब अपवादों की आत्मा मुख्यतया दो तत्त्वों में समा जाती है। उनमें एक तो है गीतार्थत्व यानि परिणतशास्त्रज्ञान का और दूसरा है कृतयोगित्व अर्थात् चित्तसाम्य या स्थितप्रज्ञत्व का।

उपाध्यायजी के द्वारा वतलाई गई जैन अहिंसा के उत्सर्ग-अपवाद की यह चर्चा, ठीक अक्षरशः मीमांसा और स्मृति के अहिंसा संबंधी उत्सर्ग-अपवाद की विचारसरणि से मिलती है। अन्तर है तो यही कि जहाँ जैन विचारसरणि साधु या पूर्ण त्यागी के जीवन को लक्ष्य में रख कर प्रतिष्ठित हुई है वहाँ मीमांसक और स्मार्तों की विचारसरणि गृहस्थ, त्यागी सभी के जीवन को केन्द्र स्थान में रख कर प्रचलित हुई है। दोनों का साम्य इस प्रकार है—

१ जैन

१ सन्वे पाणा न हंतन्त्रा २ साधुजीवन की अशक्यता का प्रश्न

शास्त्रविहित प्रवृत्तियों में हिंसादोप
 का अभाव अर्थात् निपिद्धाचरण
 ही हिंसा

#### २ वैदिक

१ मा हिंस्यात् सर्वभूतानि

२ चारों आश्रम के सभी प्रकार के अधिका-रियों के जीवन की तथा तत्संबंधी कर्तव्यों की अशक्यता का प्रश्न

३ शास्त्रविहित प्रवृत्तियों हिंसादोप का अभाव अर्थात् निपिद्धाचार ही हिंसा है यहाँ यह ध्यान रहे कि जैन तत्त्वज्ञ 'शास्त' शब्द से जैन शास्त्र को — खास कर साधु-जीवन के विधि-निपेध प्रतिपादक शास्त्र को ही लेता है; जब कि वैदिक तत्त्वचिन्तक, शास्त्र शब्द से उन सभी शास्त्रों को लेता है जिनमें वैयक्तिक, कौटुन्विक, सामाजिक, धार्मिक और राजकीय आदि सभी कर्तव्यों का विधान है।

४ अन्ततो गत्वा अहिंसा का मर्म जिनाज्ञा के – जैन शास्त्र के यथावत् अनु-सरणमें ही है। ४ अन्ततो गत्वा अहिंसा का तात्पर्य वेद तथा स्मृतियों की आज्ञा के पालन में ही है।

उपाध्यायजी ने उपर्युक्त चार भूमिकावाली अहिंसा का चतुर्विध वाक्यार्थ के द्वारा निरूपण कर के उस के उपसंहार में जो कुछ लिखा है वह वेदानुयायी मीमांसक और नैयायिक की अहिंसाविषयक विचार-सरणि के साथ एक तरह की जैन विचारसरणि की तुलना मात्र है। अथवा यों कहना चाहिए कि वैदिक विचारसरणि के द्वारा जैन विचारसरणि का विश्लेषण ही उन्हों ने किया है। जैसे मीमांसकों ने वेदविहित हिंसा को छोड कर ही हिंसा में अनिष्टजनकत्व माना है वैसे ही उपाध्यायजी ने अन्त में खरूप हिंसा को छोड कर ही मात्र हेतु—परिणाम हिंसा में ही अनिष्टजनकत्व वतलाया है।

## (५) षद्स्थानपतितत्व और पूर्वगत गाथा

[ § २७ ] श्रुतचर्चा के प्रसंग में अहिंसा के उत्सर्ग-अपवाद की विचारणा करने के बाद उपाध्यायजी ने श्रुत से संबंध रखनेवाले अनेक ज्ञातन्य मुद्दों पर विचार प्रकट करते हुए पद्स्थान के मुद्दे की भी शास्त्रीय चर्चा की है जिस का समर्थन हमारे जीवनगत अनुभव से ही होता रहता है।

एक ही अध्यापक से एक ही प्रन्थ पढनेवाले अनेक व्यक्तियों में, शब्द एवं अर्थ का ज्ञान समान होने पर भी उस के भावों व रहस्यों के परिज्ञान का जो तारतन्य देखा जाता है वह उन अधिकारियों की आन्तरिक शक्ति के तारतम्य का ही परिणाम होता है। इस अनुभव को चतुर्दश पूर्वधरों में लागू कर के 'कल्पभाष्य' के आधार पर उपाध्या- यजी ने वतलाया है कि चतुर्दशपूर्वरूप श्रुत को समान रूपसे पढ़े हुए अनेक व्यक्तियों में भी श्रुतगत भावों के सोचने की शक्ति का अनेकविध तारतम्य होता है जो उन की कहापोह शक्ति के तारतम्य का ही परिणाम है। इस तारतम्य को शास्त्रकारों ने छह विभागों में बाँटा है जो पट्सान) कहलाते हैं। भावों को जो सब से अधिक जान सकता है वह श्रुतधर उत्कृष्ट कहलाता है। उस की अपेक्षा से हीन, हीनतर, हीनतम रूप से छह कक्षाओं का वर्णन)है। उत्कृष्ट ज्ञाता की अपेक्षा – १ अनन्तभागहीन, २ असंख्यात-भागहीन, ३ संख्यातभागहीन, ४ संख्यातगुणहीन, ५ असंख्यातगुणहीन और ६ अनन्तगुणहीन — ये कमशः उत्तरती हुई छह कक्षाणे हैं। इसी तरह सब से न्यून भावों को जाननेवाले की अपेक्षा – १ अनन्तभागअधिक, २ असंख्यातभागअधिक, ३

१ देलो, टिप्पण ए॰ ९९ ।

संख्यातभागअधिक, ४ संख्यातगुणअधिक, ५ असंख्यातगुणअधिक और ६ अनन्तगुण-अधिक – ये क्रमशः चढ्ती हुई कक्षाएँ)हैं।

श्रुत की समानता होने पर भी उस के भावों के परिज्ञानगत तारतम्य का कारण जो ऊहापोहसामर्थ्य है उसे उपाध्यायजी ने श्रुतसामर्थ्य और मतिसामर्थ्य उभयरूप कहा है – फिर भी उन का विशेष झुकाव उसे श्रुतसामर्थ्य मानने की और स्पष्ट है।

आगे श्रुत के दीर्घोपयोग विषयक समर्थन में उपाध्यायजी ने एक पूर्वगत गाथा का [पृ० ९. पं० ६ ] उल्लेख किया है, जो 'विशेषावश्यकभाष्य' [गा० ११७ ] में पाई जाती है। पूर्वगत शब्द का अर्थ है पूर्व — प्राक्तन। उस गाथा को पूर्वगाथा रूपसे मानते आने की परंपरा जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण जितनी तो पुरानी अवश्य जान पड़ती है; क्यों कि कोट्याचार्यने भी अपनी वृत्ति में उस का पूर्वगत गाथा रूपसे ही व्याख्यान किया है। पर यहां पर यह वात जरूर छक्ष्य खींचती है कि पूर्वगत मानी जाने वाली वह गाथा दिगम्बरीय श्रन्थों में कहीं नहीं पाई जाती और पांच ज्ञानों का वर्णन करने वाली 'आवश्यकनिर्युक्ति' में भी वह गाथा नहीं है।

हम पहले कह आए हैं कि अक्षर-अनक्षर रूपसे श्रुत के दो भेद बहुत पुराने हैं और दिगम्बरीय-श्वेताम्बरीय दोनों परंपराओं में पाए जाते हैं। पर अनक्षर श्रुत की दोनों परं-परागत व्याख्या एक नहीं है। दिगम्बर परंपरा में अनक्षरश्चत शब्द का अर्थ सब से पहले अकलंक ने ही स्पष्ट किया है। उन्हों ने स्वार्थश्वत को अनक्षरश्वत बतलाया है। जब कि श्वेताम्बरीय परंपरा में निर्युक्ति के समय से ही अनक्षरश्चत का दूसरा अर्थ प्रसिद्ध है। निर्शुक्ति में अनक्षरश्रुत रूपसे उच्छ्वसित, निःश्वसित आदि ही श्रुत लिया गया है। इसी तरह अक्षरश्रुत के अर्थ में भी दोनों परंपराओं का मतभेद है। अकलंक परार्थ वचनात्मक श्रुत को ही अक्षरश्रुत कहते हैं जो कि केवल द्रव्यश्रुत रूप है। तव, उस पूर्वगत गाथा के व्याख्यान में जिनभद्र गणि क्षमाश्रमण त्रिविध अक्षर वत-लाते हुए अक्षरश्रुत को द्रव्य-भाव रूपसे दो प्रकार का वतलाते हैं। द्रव्य और भाव रूपसे श्रुतके दो प्रकार मानने की जैन परंपरा तो पुरानी है और श्रेताम्बर-दिगम्बर शास्त्रों में एक-सी ही है पर अक्षरश्रुत के व्याख्यान में दोनों परंपराओं का अन्तर हो गया है । एक परंपरा के अनुसार द्रव्यश्चत ही अक्षरश्चत है जब कि दूसरी परंपरा के अनुसार द्रव्य और भाव दोनों अकार का अक्षरश्रुत है। द्रव्यश्रुत शब्द जैन वाङ्मय में पुराना है पर उस के व्यञ्जनाक्षर – संज्ञाक्षर नाम से पाए जानवाले दो प्रकार दिगम्बर शास्त्रों में नहीं है।

द्रव्यश्चत और भावश्चत रूपसे शास्त्रज्ञान संबंधी जो विचार जैन परंपरा में पाया जाता है और जिस का विशेष रूप से स्पष्टीकरण उपाध्यायजी ने पूर्वगत गाथा का व्याख्यान करते हुए किया है, वह सारा विचार, आगम (श्रुति) प्रामाण्यवादी नैयायि-कादि सभी वैदिक दर्शनों की परंपरा में एक-सा है और अति विस्तृत पाया जाता है। इस की शाब्दिक तुलना नीचे लिखे अनुसार है —

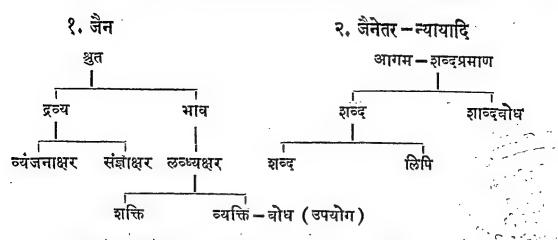

पदार्थोपस्थिति, संकेतज्ञान, आकांक्षा, योग्यता, आसत्ति, तात्पर्यज्ञान आहि शाब्दवोध के कारण जो नैयायिकादि परंपरा में प्रसिद्ध हैं, उन सव को उपाध्यायज्ञी ने शाब्दवोध-परिकर रूप से शाब्दवोध में ही समाया है। इस जगह एक ऐतिहासिक सत्य की ओर पाठकों का ध्यान खींचना जरूरी है। वह यह कि जब कभी, किसी जैन आचार्यने, कहीं भी नया प्रमेय देखा तो उस का जैन परंपरा की परिभापा में क्या स्थान हैं यह वतला कर, एक तरह से जैन श्रुत की श्रुतान्तर से ग्रुलना की है। उदाहरणार्थ — भर्न्हरीय 'वाक्यपदीय' में' वैखरी, मध्यमा, परयन्ती और सूक्ष्मा रूपसे जो चार प्रकार की भाषाओं का बहुत ही विस्तृत और तलस्पर्शी वर्णन है, उस का जैन परंपरा की परिभापा में किस प्रकार समावेश हो सकता है, यह खामी विद्यानन्दने बहुत ही स्पष्टता और यथार्थता से सब से पहले बतलाया है, जिस से जैन जिज्ञासुओं को जैनेतर विचार का और जैनेतर जिज्ञासुओं को जैन विचार का सरलता से वोध हो सके। विद्यानन्द का वही समन्वय वादिदेवसूरि ने अपने ढंगसे वर्णित किया है। उपाध्यायज्ञी ने भी, न्याय आदि दर्शनों के प्राचीन और नवीन न्यायादि प्रन्थों में, जो शाब्दवोध और आगम प्रमाण संवंधी विचार देखे और पढे उन का उपयोग उन्हों ने ज्ञानविन्दु में जैन श्रुत की उन विचारों के साथ गुलना करने में किया है, जो अभ्यासी को खास मनन करने योग्य है।

## (६) मतिज्ञान के विशेष निरूपण में नया जहापीह

[ § ३४ ] प्रसंगप्राप्त श्रुत की कुछ वातों पर विचार करने के वाद फिर प्रन्थकारने प्रस्तुत मतिज्ञान के विशेषों — भेदों का निरूपण श्रुरू किया है। जैन वाङ्मय में मतिज्ञान के अवप्रह, ईहा, अवाय और धारणा—ये चार भेद तथा उन का परस्पर कार्यकारणभाव प्रसिद्ध है। आगम और तर्कयुग में उन भेदों पर वहुत कुछ विचार किया
गया है। पर उपाध्यायजी ने ज्ञानविन्दु में जो उन भेदों की तथा उन के परस्पर कार्यकारणभाव की विवेचना की है वह प्रधानतया विशेषावश्यकभाष्यानुगामिनी हैं।
इस विवेचना में उपाध्यायजी ने पूर्ववर्ती जैन साहित्य का सार तो रख ही दिया है;

१ देखो, वाक्यपदीय १.११४ । २ देखो, तत्त्वार्यश्लो॰, पृ॰ २४०,२४१ । ३ देखो, स्याद्वादरलाकर, पु॰ ९७ । ४ देखो, निशेषानस्यकभाष्य, गा॰ २९६-२९९ ।

साथमें उन्हों ने कुछ नया उहापोह भी अपनी ओर से किया है। यहाँ हम ऐसी तीन खास वातों का निर्देश करते हैं जिन पर उपाध्यायजीने नया उहापीह किया है -

- (१) प्रसक्ष ज्ञान की प्रक्रिया में दार्शनिकों का ऐकमस्य।
- (२) प्रामाण्यनिश्चय के उपाय का प्रश्न।
- (३) अनेकान्त दृष्टि से प्रामाण्य के खतस्त्व-परतस्त्व की व्यवस्था।
- (१) प्रत्यक्ष ज्ञान की प्रक्रिया में शब्दमेद भले ही हो पर विचारमेद किसी का नहीं है। न्याय-वैशेषिक आदि सभी वैदिक दार्शनिक तथा वौद्ध दार्शनिक भी यही मानते हैं कि जहाँ इन्द्रियजन्य और मनोजन्य प्रत्यक्ष ज्ञान होता है वहाँ सब से पहले विषय आर इन्द्रिय का सन्निकर्ष होता है। फिर निर्विकल्पक ज्ञान, अनन्तर सविकल्पक ज्ञान उत्पन्न होता है जो कि संस्कार द्वारा स्मृति को भी पैदा करता है। कभी कभी सविकल्पक ज्ञान घारारूपसे पुनः पुनः हुआ करता है। प्रत्यक्ष ज्ञान की प्रिक्रया का यह सामान्य कम है। इसी प्रक्रिया को जैन तत्त्वज्ञों ने अपनी व्यञ्जनावप्रह, अर्थावप्रह, ईहा, अवाय और धारणा की खास परिभाषा में बहुत पुराने समय से वतलाया है । उपाध्यायजी ने इस ज्ञानविन्दु में, परंपरागत जैनप्रक्रिया में खास कर के दो विषयों पर प्रकाश डाला है। पहला है कार्यकारण-भाव का परिष्कार और दूसरा है दर्शना-तरीय परिभाषा के साथ जैन परिभाषाकी तुलना। अर्थावयह के प्रति व्यञ्जनावयह की, और ईहा के प्रति अर्थाव-ब्रह की और इसी क्रम से आगे धारणा के प्रति अवाय की कारणता का वर्णन तो जैन वाङ्मय में पुराना ही है, पर नव्य न्यायशास्त्रीय परिशीलन ने उपाध्यायजी से उस कार्य-कारण-भाव का प्रस्तुत ज्ञानविन्दु में सपरिष्कार वर्णन कराया है, जो कि अन्य किसी जैन-अन्थ में पाया नहीं जाता। न्याय आदि दर्शनों में प्रत्यक्ष ज्ञान की प्रक्रिया चार अंशों में विभक्त है। [६३६ ] पहला कारणांश [ पू० १० पं० २० ] जो संनिकृष्ट इन्द्रियरूप है। दूसरा व्यापारांश [ १४६ ] जो सन्निकर्ष एवं निर्विकल्प ज्ञानरूप है। तीसरा फलांश [ पृ० १५. पं० १६. ] जो सविकल्पक ज्ञान या निश्चयरूप है और चौथा परिपाकांश [ १४७ ] जो धारावाही ज्ञानरूप तथा संस्कार, सारण आदि रूप है । उपाध्यायजी ने व्यञ्जनावमह, अर्थावमह आदि पुरातन जैन परिभाषाओं को उक्त चार अंशों में विभा-जित कर के स्पष्टरूप से सूचना की है कि जैनेतर दर्शनों में प्रत्यक्ष ज्ञान की जो प्रक्रिया है वही शब्दान्तर से जैनदर्शन में भी है। उपाध्यायजी व्यञ्जनावप्रहको कारणांश, अर्थावम्रह तथा ईहाको व्यापारांश, अवायको फलांश और धारणा को परिपाकांश कहते हैं, जो विलकुल उपयुक्त है।

वौद्ध दर्शन के महायानीय 'न्यायिन-दुं' आदि जैसे संस्कृत अन्थों में पाई जानेवाली, प्रत्यक्ष ज्ञान की प्रक्रियागत परिभाषा, तो न्यायदर्शन जैसी ही है; पर हीनयानीय पाली प्रन्थों की परिभाषा भिन्न है। यद्यपि पाली वाङ्मय उपाध्यायजी को सुलभ न था फिर भी उन्हों ने जिस तुलना की सूचना की है, उस तुलना को, इस समय सुलभ पाली वाङ्मय तक विस्तृत कर के, हम यहां सभी भारतीय दर्शनों की उक्त परिभाषागत तुलना वतलाते हैं। Land to the transfer of the

१ देखो, प्रमाणमीमांसा टिप्पण, प्र० ४५ ।

१ न्यायवैशेपिकादि वैदिक दर्शन २ जैन दर्शन. ३ पाली अभिधंर्म. तथा महायानीय बौद्ध दर्शन.

१ सन्निकृष्यमाण इन्द्रिय १ व्यजनावग्रह १ आरम्मण का इन्द्रिय-आपाथगमन - इन्द्रिय-या विषयेन्द्रियसन्निकर्प आलम्बन संबंध तथा आवज्जन २ निर्विकल्पक २ अर्थावग्रह २ चक्षुरादिविज्ञान ३ संशय तथा संभावना ३ ईहा ३ संपदिच्छन, संतीरण प्र सविकल्पक निर्णय ४ बोद्रपन ४ अवाय ५ धारावाहि ज्ञान तथा ५ जवन तथा जवनानुबन्ध ५ धारणा

संस्कार-स्मरण तदारम्मणपाक

(२) [ § ३८ ] प्रामाण्यनिश्चय के उपाय के वारे में ऊहापोह करते समय उपाध्यायजी ने मलयगिरि सूरि के मत की खास तौर से समीक्षा की है। मलयगिरि सूरि का'
मन्तव्य है कि अवायगत प्रामाण्य का निर्णय अवाय की पूर्ववितेनी ईहा से ही होता
है, चाहे वह ईहा लक्षित हो या न हो। इस मत पर उपाध्यायजी ने आपित्त उठा
कर कहा है, [ § ३९ ] कि अगर ईहा से ही अवाय के प्रामाण्य का निर्णय माना जाय
तो वादिदेवसूरि का प्रामाण्यनिर्णयविषयक स्वतस्त्व-परतस्त्व का प्रथकरण कभी घट
नहीं सकेगा। मलयगिरि के मत की समीक्षा में उपाध्यायजी ने बहुत सूक्ष्म कोटिकम
उपस्थित किया है। उपाध्यायजी जैसा व्यक्ति, जो मलयगिरि सूरि आदि जैसे पूर्वाचार्यों के
प्रति बहुत ही आदरशील एवं उन के अनुगामी हैं, वे उन पूर्वाचार्यों के मत की खुले दिल
से समालोचना करके सूचित करते हैं, कि विचार के शुद्धीकरण एवं सत्यगवेपणा के
पथ में अविचारी अनुसरण वाधक ही होता है।

(३) [ § ४० ] उपाध्यायजी को प्रसंगवश अनेकान्त दृष्टि से प्रामाण्य के स्वतस्त्व-परतस्त्व निर्णय की व्यवस्था करनी इष्ट हैं। इस उद्देश की सिद्धि के लिए उन्हों ने दो एकान्तवादी पक्षकारों को चुना है जो परस्पर विरुद्ध मन्तव्य वाले हैं। मीमांसक मानता है कि
प्रामाण्य की सिद्धि स्वतः ही होती है; तब नैयायिक कहता है कि प्रामाण्य की सिद्धि
परतः ही होती हैं। उपाध्यायजी ने पहले तो मीमांसक के मुख से स्वतः प्रामाण्य का ही
स्थापन कराया है; और पीछे उस का खण्डन नैयायिक के मुख से करा कर उस के द्वारा
स्थापित कराया है कि प्रामाण्य की सिद्धि परतः ही होती हैं। मीमांसक और नैयायिक
की परस्पर खण्डन-मण्डन वाली प्रस्तुत प्रामाण्यसिद्धिविषयक चर्चा प्रामाण्य के खास
'तद्धित तत्प्रकारकत्वरूप' दार्शनिकसंमत प्रकार पर ही कराई गई हैं। इस के पहले
उपाध्यायजी ने सैद्धान्तिकसंमत और तार्किकसंमत ऐसे अनेकविध प्रामाण्य के प्रकारों
को एक एक कर के चर्चा के लिए चुना है और अन्त में वतलाया है, कि ये सब प्रकार

१ The Psychological attitude of early Buddhist Philosophy: By Anagarika B. Govinda: P. 184. समिधम्मत्यसंगहो, ४.८।

२ देखो, नन्दीसूत्र की टीका, ए० ७३।

प्रस्तुत चर्चा के लिए उपयुक्त नहीं। केवल 'तद्वित तत्प्रकारकत्वरूप' उस का प्रकार ही प्रस्तुत स्वत:-परतस्त्व की सिद्धि की चर्चा के लिए उपयुक्त है। अनुपयोगी कह कर छोड दिए गए जिन और जितने प्रामाण्य के प्रकारों का, उपाध्यायजी ने विभिन्न दृष्टि से जैन शास्त्रानुसार ज्ञानविन्दु में निद्र्शन किया है, उन और उतने प्रकारों का वैसा निद्र्शन किसी एक जैन प्रनथ में देखने में नहीं आता।

मीमांसक और नैयायिक की ज्ञानिवन्दुगत खतः-परतः प्रामाण्य वाली चर्चा नन्य-न्याय के परिष्कारों से जिटल बन गई है। उपाध्यायजी ने उदयन, गंगेश, रघुनाथ, पक्ष-धर आदि नन्य नैयायिकों के तथा मीमांसकों के प्रन्थों का जो आकंठ पान किया था उसी का उद्गार प्रस्तुत चर्चा में पथ पथ पर हम पाते हैं। प्रामाण्य की सिद्धि खतः मानना या परतः मानना या उभयरूप मानना यह प्रश्न जैन परंपरा के सामने उपस्थित हुआ। तब विद्यानिन्दि आदि ने वौद्ध मत को अपना कर अनेकान्त दृष्टि से यह कह दिया कि अभ्यास दशा में प्रामाण्य की सिद्धि खतः होती है और अनभ्यास दशा में परतः। उस के बाद तो फिर इस मुद्दे पर अनेक जैन तार्किकों ने संक्षेप और विस्तार से अनेकमुखी चर्चा की है। पर उपाध्यायजी की चर्चा उन पूर्वाचार्यों से निराली है। इस का मुख्य कारण है उपाध्यायजी का नन्य दर्शनशास्त्रों का सर्वाङ्गीण परिशीलन। चर्चा का उपसंहार करते हुए [१४२,४३] उपाध्यायजी ने मीमांसक के पक्ष में और नैयायिक के पक्ष में आने वाले दोषों का अनेकान्त दृष्टि से परिहार कर के, दोनों पक्षों के समन्वय द्वारा जैन मन्तन्य स्थापित किया है।

### ३. अवधि और मनःपर्याय की चर्ची

मति और श्रुत ज्ञान की विचारणा पूर्ण कर के बन्थकार ने क्रमशः अविध [ ६ ५१, ५२ ] और मनःपर्याय [ ६ ५३, ५४ ] की विचारणा की है। आर्य तत्त्वचिन्तक दो प्रकार के हुए हैं, जो भौतिक — छौकिक भूमिका वाले थे उन्हों ने भौतिक साधन अर्थात हिन्द्रय-मन के द्वारा ही उत्पन्न होने वाले अनुभव मात्र पर विचार किया है। वे आध्याक्तिक अनुभव से परिचित न थे। पर दूसरे ऐसे भी तत्त्वचिन्तक हुए हैं जो आध्यात्मिक भूमिका वाले थे। जिन की भूमिका आध्यात्मिक — छोकोत्तर थी उन का अनुभव भी आध्यात्मिक रहा। आध्यात्मिक अनुभव मुख्यतया आत्मशक्ति की जागृति पर निर्भर है। भारतीय दर्शनों की सभी प्रधान शाखाओं में ऐसे आध्यात्मिक अनुभव का वर्णन एक-सा है। आध्यात्मिक अनुभव की पहुंच भौतिक जगत् के उस पार तक होती है। वैदिक, वौद्ध और जैन परंपरा के प्राचीन समझे जाने वाले बन्थों में, वैसे विविध आध्यात्मिक अनुभवों का, कहीं कहीं मिलते जुलते शब्दों में और कहीं दूसरे शब्दों में वर्णन मिलता है। जैन वाब्यय में आध्यात्मिक अनुभव — साक्षात्कार के तीन प्रकार वर्णित हैं — अविध, मनःपर्याय और केवल। अविध प्रयक्ष वह है जो इन्द्रियों के द्वारा अगम्य ऐसे सूक्ष्म,

१ देखो, प्रमाणपरीक्षा, ए० ६३; तत्वार्थश्लो०, ए० १७५; परीक्षामुख १.१३। २ देखो, तत्त्वसंप्रह, ए० ८११। ३ देखो, प्रमाणमीमांसा भाषाटिप्पण, ए० १६ पं० १८ से ।

व्यविहत और विप्रकृष्ट मूर्त पदार्थों का साक्षात्कार कर सके ) मनःपर्याय प्रसक्ष वह है जो मात्र मनोगत विविध अवस्थाओं का साक्षात्कार करे। हन दो प्रसक्षों का जैन वाङ्-मय में वहुत विस्तार और भेद-प्रभेद वाला मनोरञ्जक वर्णन है।

वैदिक दर्शन के अनेक प्रन्थों में — खास कर 'पातञ्जलयोगसूत्र' और उस के भाष्य आदि में — उपर्युक्त दोनों प्रकार के प्रत्यक्ष का योगविभूतिरूप से स्पष्ट और आकर्षक वर्णन हैं । 'वैशेपिकसूत्र' के 'प्रशस्तपादभाष्य' में भी थोडा-सा किन्तु स्पष्ट वर्णन हैं । बौद्ध दर्शन के 'मिज्झमिनिकाय' जैसे पुराने प्रन्थों में भी वैसे आध्यात्मिक प्रत्यक्ष का स्पष्ट वर्णन हैं । जैन परंपरा में पाया जाने वाला 'अवधिज्ञान' शब्द तो जैनेतर परंपराओं में देखा नहीं जाता पर जैन परंपरा का 'मन:पर्याय' शब्द तो 'परिचत्तज्ञान" या 'परिचत्त-विज्ञानना' जैसे सदशक्ष में अन्यत्र देखा जाता है । उक्त दो ज्ञानों की दर्शनान्तरीय दुलना इस प्रकार है —



मनः पर्याय ज्ञान का विषय मन के द्वारा चिन्त्यमान वस्तु है या चिन्तनप्रवृत्त मनोद्रव्य की अवस्थाएँ हैं — इस विषय में जैन परंपरा में ऐकमत्य नहीं। निर्युक्ति और तत्त्वार्थसूत्र एवं तत्त्वार्थसूत्रीय व्याख्याओं में पहला पक्ष वर्णित है; जब कि विशेपावश्यकभाष्य में दूसरे पक्ष का समर्थन किया गया है। परंतु योगभाष्य तथा मिन्झमिनकाय में जो परचित्त ज्ञान का वर्णन है) उस में केवल दूसरा ही पक्ष है जिस का समर्थन जिनभद्रगणि-स्माश्रमण ने किया है। योगभाष्यकार तथा मिन्जिमिनकायकार स्पष्ट शब्दों में यही कहते हैं कि ऐसे प्रत्यक्ष के द्वारा दूसरों के चित्त का ही साक्षात्कार होता है, चित्त के आलम्बन का नहीं। योगभाष्य में तो चित्त के आलम्बन का शहण हो न सकने के पक्ष में दलीलें भी दी गई हैं।

यहाँ विचारणीय वातें दो हैं - एक तो यह कि मनःपर्याय ज्ञान के विषय के बारे में जो जैन वाङ्मय में दो पक्ष देखे जाते हैं, इस का स्पष्ट अर्थ क्या यह नहीं है कि पिछ्छे

१ देखो, योगस्त्र विभूतिपाद, स्त्र १९.२६ इलादि । २ देखो, कंदलीटीकासहित प्रशस्त्रपादमाप्य, १० १८७ । ३ देखो, मन्सिमनिकाय, सुत्त ६ । ४ "प्रत्ययस्य परिचत्तक्तानम्"-योगस्त्र. ३.१९ । ५ देखो, अभिधम्मत्यसंगहो, ९.२४ । ६ देखो, प्रमाणनीमांसा, भाषाटिप्यन १० ३०; तथा क्षानिबन्दु, टिप्पन १० १०७ ।

वर्णनकारी साहित्ययुग में प्रन्थकार पुरानी आध्यात्मिक वार्तों का तार्किक वर्णन तो करते थे पर आध्यात्मिक अनुभव का युग वीत चुका था । दूसरी वात विचारणीय यह है कि योगभाष्य, मिन्सिमनिकाय और विशेषावदयकभाष्य में पाया जाने वाला ऐकमत्य स्वतंत्र चिन्तन का परिणाम है या किसी एक का दूसरे पर असर भी है ?।

जैन वाङ्मय में अविध और मनःपर्याय के संवन्ध में जो कुछ वर्णन है उस सव का उपयोग कर के उपाध्यायजी ने ज्ञानिवन्दु में उन दोनों ज्ञानों का ऐसा सुपिरिकृत लक्षण किया है और लक्षणगत प्रत्येक विशेषण का ऐसा वुद्धिगम्य प्रयोजन वतलाया है जो अन्य किसी प्रनथ में पाया नहीं जाता । उपाध्यायजी ने लक्षणविचार तो उक्त दोनों ज्ञानों के भेद को मान कर ही किया है, पर साथ ही उन्हों ने उक्त दोनों ज्ञानों का भेद न मानने वाली सिद्धसेन दिवाकर की दृष्टि का समर्थन मी [ ६ ५५-५६ ] बढ़े मार्मिक ढंगसे किया है।

### ४. केवल ज्ञान की चर्चा

[ ६ ५० ] अवधि और मनःपर्याय ज्ञान की चर्चा समाप्त करने के वाद उपाध्यायजी ने केवल ज्ञान की चर्चा शुरू की है, जो प्रन्थ के अन्त तक चली जाती है और प्रन्थ की समाप्ति के साथ ही पूर्ण होती है। प्रस्तुत प्रन्थ में अन्य ज्ञानों की अपेक्षा केवल ज्ञान की ही चर्चा अधिक विस्तृत है। मित आदि चार पूर्ववर्ती ज्ञानों की चर्चाने प्रन्थ का जितना भाग रोका है उस से कुछ कम दूना प्रन्थ-भाग अकेले केवल ज्ञान की चर्चाने रोका है। इस चर्चा में जिन अनेक प्रेमेयों पर उपाध्यायजी ने विचार किया है उन में से नीचे लिखे विचारों पर यहाँ कुछ विचार प्रदर्शित करना इष्ट है—

- (१) केवल ज्ञान के अस्तित्व की साधक युक्ति।
- (२) केवल ज्ञान के स्वरूप का परिष्कृत लक्षण।
- (३) केवल ज्ञान के उत्पादक कारणों का प्रश्न।
- (४) रागादि दोषों के ज्ञानावारकत्व तथा कर्मजन्यत्व का प्रश्न।
- (५) नैरात्म्यभावना का निरास।
- (६) ब्रह्मज्ञान का निरास।
- (७) श्रुति और स्मृतियों का जैन मतानुकूछ व्याख्यान।
- (८) कुछ ज्ञातच्य जैन मन्तच्यों का कथन।
- (९) केवल ज्ञान और केवल दर्शन के कन तथा भेदाभेद के संबंध, में पृवाचार्यों के पक्षभेद ।
- (१०) प्रन्यकार का तात्पर्य तथा उन की खोपज्ञ विचारणा ।

## (१) केवल ज्ञान के अस्तित्व की साधक युक्ति

[ § ५८ ] भारतीय तत्त्वचिन्तकों में जो आध्यात्मिक-शक्तिवादी हैं, उन में भी आध्यात्मिकशक्तिजन्य ज्ञान के वारे में संपूर्ण ऐकमत्य नहीं । आध्यात्मिकशक्तिजन्य

ज्ञान संक्षेप में दो प्रकार का माना गया है। एक तो वह जो इन्द्रियागस्य ऐसे सूक्ष्म मूर्त पदार्थी का साक्षात्कार कर सके। दूसरा वह जो मूर्त-अमूर्त सभी त्रैकालिक वस्तुओं का एक साथ साक्षात्कार करे। इन में से पहले प्रकार का साक्षात्कार तो सभी आध्यात्मिक तत्त्वचिन्तकों को मान्य है, फिर चाहे नाम आदि के संवन्ध में भेद भले ही हो। पूर्व मीमांसक जो आध्यात्मिकशक्तिजन्य पूर्ण साक्षात्कार या सर्वज्ञत्व का विरोधी है उसे भी पहले प्रकार के आध्यात्मिकशक्तिजन्य अपूर्ण साक्षात्कार को मानने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती । (मतभेद है तो सिर्फ आध्यात्मिकशक्तिजन्य पूर्ण साक्षात्कार के हो सकने न हो सकने के विषय में)।(मीमांसक के सिवाय दूमरा कोई आध्यात्मिक वादी नहीं है जो ऐसे सार्वज्य — पूर्ण साक्षात्कार को न मानता हो ) सभी सार्वज्यवादी परंपराओं के शास्त्रोंमें पूर्ण साक्षात्कार के अस्तित्व का वर्णन तो परापूर्व से चला ही आता है; पर प्रतिवादी के सामने उस की समर्थक युक्तियाँ हमेशा एक-सी नहीं रही हैं। इन में समय समय पर विकास होता रहा है। उपाध्यायजी ने प्रस्तुत प्रन्थ में सर्वज्ञत्व की समर्थक जिस युक्ति को उपिथत किया है वह युक्ति उदेशतः प्रतिवादी मीमांसकों के संमुख ही रखी गई है। मीमांसक का कहना है कि ऐसा कोई शास्त्रनिरपेक्ष मात्र आध्यात्मिकशक्तिजन्य पूर्ण ज्ञान हो नहीं सकता जो धर्माधर्म जैसे अतीन्द्रिय पदार्थों का भी साक्षात्कार कर सके। उस के सामने सार्वज्ञ्यवादियों की एक युक्ति यह रही है कि जो वस्तु सातिशय - तरतमभावापन्न होती है वह वढ़ते वढ़ते कहीं न कहीं पूर्ण दशाको प्राप्त कर लेती है। जैसे कि परिमाण। परिमाण छोटा भी है और तरतमभावसे षड़ा भी। अत एवं वह आकाश आदि में पूर्ण काष्टाको शाप्त देखा जाता है। यही हाल ज्ञान का भी है। ज्ञान कहीं अरूप तो कहीं अधिक - इस तरह तरतमवाला देखा जाता है। अत एव वह कहीं न कहीं संपूर्ण भी होना चाहिए । जहाँ वह पूर्णकलाप्राप्त होगा वहीं सर्वज्ञ । इस युक्ति के द्वारा जपाष्यायजी ने भी ज्ञानविन्दु में केवल ज्ञान के अस्तित्व का समर्थन किया है।

यहाँ ऐतिहासिक दृष्टिसे यह प्रश्न है, कि प्रस्तुत युक्ति का मूल कहाँ तक पाया जाता है, और वह जैन परंपरा में कब से आई देखी जाती है। अभी तक के हमारे वाचन-चिन्तनसे हमें यही जान पड़ता है कि इस युक्ति का पुराणतम उद्येख योगसूत्र के अलावा अन्यत्र नहीं है। हम (पातंजल योगसूत्र के प्रथमपाद में 'तत्र निरित्शयं सर्वज्ञजीजम्' [१.२५.] ऐसा सूत्र) पाते हैं, (जिस में साफ तौर से यह वतलाया गया है कि जान का तारतन्य ही सर्वज्ञ के अस्तित्व का बीज) है जो ईश्वर में पूर्णरूपेण विकसित है। इस सूत्र के जपर के भाष्य में ज्यासने तो मानों सूत्र के विधान का आशय हत्तामलकवत् प्रकट किया है। न्याय-वैशेषिक परंपरा जो सार्वज्ञवादी है उस के सूत्र भाष्य आदि प्राचीन प्रन्थों में इस सर्वज्ञास्तित्व की साधक युक्ति का उद्देख नहीं है। हाँ, हम प्रशस्तपाद की टीका ज्योमवर्ती [ए० ५६०] में उस का उद्देख पाते हैं। पर ऐसा कहना निर्युक्तिक नहीं होगा कि

१ सर्वज्ञलवाद के तुलनात्मक इतिहास के लिए देखो, प्रमाणनीमांसा भाषाटिप्पण, ए० २०।

२ देखो, टिप्पण पृ० १०८. पं० १९।

न्योमवती का वह उहेख योगसूत्र तथा उस के भाष्य के वाद का ही है। काम की किसी भी अच्छी दलील का प्रयोग जब एक बार किसी के द्वारा चर्चाक्षेत्र में आ जाता है तब फिर आगे वह सर्वसाधारण हो जाता है। प्रस्तुत युक्ति के बारे में भी यही हुआ जान पड़ता है। संभवतः सांख्य-योग परंपराने उस युक्ति का आविष्कार किया फिर उसने न्याय-वैशेषिक तथा वौद्ध परंपरा के प्रन्थों में भी प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त किया और इसी तरह वह जैन परंपरा में भी प्रतिष्ठित हुई।

जैन परंपरा के आगम, निर्युक्ति, भाष्य आदि प्राचीन अनेक यन्थ सर्वज्ञत्व के वर्णन से भरे पड़े हैं, पर हमें उपर्युक्त ज्ञानतारतम्य वाली सर्वज्ञत्वसाधक युक्ति का सर्व प्रथम प्रयोग मह्मवादी की कृति में ही देखने को मिलता है । अभी यह कहना संभव नहीं कि मह्मवादी ने किस परंपरा से वह युक्ति अपनाई । पर इतना तो निश्चित है कि मह्मवादी के वाद के सभी दिगम्बर-श्वेताम्बर तार्किकों ने इस युक्ति का उदारतासे उपयोग किया है । उपाध्यायजी ने भी ज्ञानविन्दु में केवलज्ञान के अस्तित्व को सिद्ध करने के वास्ते एक मात्र इसी युक्ति का प्रयोग तथा पहनन किया है ।

# (२) केवलज्ञान का परिष्कृत लक्षण

[ ६ ५७ ] प्राचीन आगम, निर्युक्ति आदि प्रन्थों में तथा पीछे के तार्किक प्रन्थों में जहाँ कहीं केवल ज्ञान का खरूप जैन विद्वानों ने वतलाया है वहाँ स्थूल ज्ञान्दों में इतना ही कहा गया है कि जो आत्ममात्रसापेक्ष या बाह्यसाधननिरपेक्ष साक्षात्कार, सब पदार्थों को अर्थात् त्रैकालिक द्रव्य-पर्यायों को विषय करता है वही केवल ज्ञान है। उपाध्यायजी ने प्रस्तुत प्रन्थ में केवल ज्ञान का स्वरूप तो वही माना है पंर उन्हों ने उस का निरूपण ऐसी नवीन शैली से किया है जो उन के पहले के किसी जैन ग्रन्थ में नहीं देखी जाती। उपाध्यायजी ने नैयायिक उदयन तथा गंगेश आदि की परिष्कृत परिभाषा में केवल ज्ञान के खरूप का लक्षण सविसार स्पष्ट किया है। इस जगह इन के लक्षण से संबंध रखने वाले दो मुहों पर दार्शनिक तुलना करनी प्राप्त है, जिनमें पहला है साक्षात्कारत्व का और दूसरा है सर्वविषयकत्व का )(इन दोनों मुद्दों पर मीमांसकभिन्न सभी दार्शनिकों का ऐक-मत्य) है। अगर उन के कथन में श्रीड़ा अन्तर है तो वह सिर्फ परंपराभेद का ही हैं। (न्याय-वैद्योषिक दर्शन)जव 'सर्व'विपयक साक्षात्कार का वर्णन करता है तव वह 'सर्व'शब्दसे अपनी परंपरा में प्रसिद्ध द्रव्य, गुण आदि सातों पदार्थों को संपूर्ण भाव से छेता है) (सांख्य-योग) जव 'सर्वे'विषयक साक्षात्कार का चित्रण करता है तव वह अपनी परंपरा में (प्रिंसिद्ध प्रकृति, पुरुष आदि २५ तत्त्वों के पूर्ण साक्षात्कार की वात कहता है)। वौद्ध दर्शन 'सर्व'शब्द से अपनी परंपरा में प्रसिद्ध पछ स्कन्धों को संपूर्ण भाव से छेता है। वेदान्त दर्शन 'सर्व'शब्द से अपनी परंपरा में पारमार्थिक रूप से प्रसिद्ध एक मात्र पूर्ण ब्रह्म को ही लेता है। जैन दर्शन भी 'सर्व'शब्द से अपनी परंपरा में प्रसिद्ध सपर्याय पह् द्रव्यों को

१ देखो, तत्त्वसंग्रह, पृ॰ ८२५ । २ देखो, नयचक, छिखित प्रति, पृ॰ १२३ अ । ३ देखो, तत्त्वसंग्रह, का॰ ३१३४; तथा उसकी पक्षिका ।

पूर्णरूपेण लेता है। इस तरह उपर्युक्त सभी दर्शन अपनी अपनी परंपरा के अनुसार माने जाने वाले सब पदार्थों को ले कर उन का पूर्ण साक्षात्कार मानते हैं, और तद्मुसारी लक्षण भी करते हैं। पर इस लक्षणगत उक्त सर्वविषयकत्व तथा साक्षात्कारत्व के विरुद्ध मीमांसक की सख्त आपत्ति है।

सीमांसक सर्वज्ञवादियों से कहता है कि — अगर सर्वज्ञ का तुम लोग नीचे लिखे पांच अथों में से कोई भी अर्थ करो तो तुम्हारे विरुद्ध मेरी आपित्त नहीं । अगर तुम लोग यह कहो कि — सर्वज्ञ का मानी है 'सर्व' शब्द को जानने वाला (१); या यह कहो कि — सर्वज्ञ शब्द से हमारा अभिप्राय है तेल, पानी आदि किसी एक चीज को पूर्ण रूपेण जानना (२); या यह कहो कि — सर्वज्ञ शब्द से हमारा मतलव है सारे जगत को मात्र । सामान्य रूपेण जानना (३); या यह कहो कि — सर्वज्ञ शब्द का अर्थ है हमारी अपनी परंपरा में जो जो तत्त्व शास्त्रसिद्ध हैं जन का शास्त्र हारा पूर्णज्ञान (४); या यह कहो कि — सर्वज्ञ शब्द से हमारा तालपर्य केवल इतना ही है कि जो जो वस्तु, जिस जिस प्रसक्ष, अनुमानादि प्रमाण गम्य है जन सब वस्तुओं को उन के प्राह्क सब प्रमाणों के द्वारा यथा-संभव जानना (५); वही सर्वज्ञत्व है। इन पांचों में से तो किसी पक्ष के सामने मीमांसक की आपित्त नहीं; क्यों कि मीमांसक उक्त पांचों पक्षों के स्वीकार के द्वारा फिलत होने वाला सर्वज्ञत्व मानता ही है। उस की आपित्त है तो इस पर कि ऐसा कोई साक्षात्कार (प्रसक्ष) हो नहीं सकता जो जगत् के संपूर्ण पदार्थों को पूर्णरूपेण कम से या युगपत्त जान सके। मीमांसक को साक्षात्कारत्व मान्य है, पर वह असर्वविषयक ज्ञान में। उसे सर्वविषयकत्व भी अभिप्रेत है, पर वह शास्त्रजन्य परोक्ष ज्ञान ही में।

(इस तरह केवल ज्ञान के स्वरूप के विरुद्ध सब से प्रवल और पुरानी आपत्ति उठाने वाला है मीमांसक। उस को सभी सर्वज्ञवादियों ने अपने अपने डंगसे जवाब दिया है। उपाध्यायजी ने भी केवल ज्ञान के स्वरूप का परिष्कृत लक्षण करके, उस विषय में मीमांसकसंमत स्वरूप के विरुद्ध ही जैन मन्तव्य है, यह बात वतलाई है।

यहाँ प्रसंगवश एक वात और भी जान लेनी जरूरी है। वह यह कि यद्यपि वेदान्त दर्शन भी अन्य सर्वज्ञवादियों की तरह सर्व — पूर्ण ब्रह्मविषयक साक्षात्कार मान कर अपने को सर्वसाक्षात्कारात्मक केवल ज्ञान का मानने वाला वतलाता है और मीमांसक के मन्तव्य से जुदा पडता है; फिर भी एक मुद्दे पर मीमांसक और वेदान्त की एकवाक्यता है। वह मुद्दा है शास्त्रसापेक्षता का। मीमांसक कहता है कि सर्वविषयक परोक्ष ज्ञान भी शास्त्र के सिवाय हो नहीं सकता। वेदान्त ब्रह्मसाक्षात्काररूप सर्वसाक्षात्कार को मान कर भी उसी वात को कहता है। क्यों कि वेदान्त का मत है कि ब्रह्मज्ञान भले ही साक्षात्काररूप हो, पर उस का संभव वेदान्तशास्त्र के सिवाय नहीं है। इस तरह मूल में एक ही वेद-पध पर प्रस्थित मीमांसक और वेदान्त का केवल ज्ञान के स्वरूप के विषय में मतमेद

१ देखो, तत्त्वसंप्रह, का ११२८ है।

होते हुए भी उस के उत्पादक कारण रूप से एक मात्र वेदशास्त्र का स्वीकार करने में कोई भी मतभेद नहीं।

#### (३) केवलज्ञान के उत्पादक कारणों का प्रश्न

[६५९] केवल ज्ञान के उत्पादक कारण अनेक हैं, जैसे — भावना, अदृष्ट, विशिष्ट शब्द और आवरणक्षय आदि। इन में किसी एक को प्राधान्य और वाकी को अप्राधान्य दे कर विभिन्न दार्शनिकों ने केवल ज्ञान की उत्पत्ति के जुदे जुदे कारण खापित किए हैं। उदाहरणार्थ — सांख्य-योग और वौद्ध दर्शन केवल ज्ञान के जनकरूप से भावना का प्रति-पादन करते हैं, जब कि न्याय-वैशेषिक दर्शन योगज अदृष्ट को केवलज्ञानजनक वतलाते हैं। वेदान्त 'तत्त्वमिंस' जैसे महावाक्य को केवल ज्ञान का जनक मानता है, जब कि जैन दर्शन केवलज्ञानजनकरूप से आवरण — कर्म — क्षय का ही खापन करता है। उपाध्यायजी ने भी प्रस्तुत प्रनथ में कर्मक्षय को ही केवलज्ञानजनक खापित करने के लिए अन्य पक्षों का निरास किया है।

मीमांसा जो मूल में केवल ज्ञान के ही विरुद्ध है उस ने सर्वज्ञत्व का असंभव दिखाने के लिए भावनामूलक सर्वज्ञत्ववादी के सामने यह दलील की है कि – भावनाजन्य ज्ञान यथार्थ हो ही नहीं सकता; जैसा कि कामुक व्यक्ति का भावनामूलक खाप्रिक कामिनी-साक्षात्कार । [ § ६१ ] दूसरे यह, कि भावनाज्ञान परोक्ष होने से अपरोक्ष सार्वज्य का जनक भी नहीं हो सकता। तीसरे यह, कि अगर भावना को सार्वज्यजनक माना जाय तो एक अधिक प्रमाण भी [ पृ० २०. पं० २३ ] मानना पड़ेगा । मीमांसा के द्वारा दिये गए उक्त तीनों दोषों में से पहले दो दोषों का उद्घार तो वौद्ध, सांख्य-योग आदि सभी भावनाकारणवादी एक-सा करते हैं, जब कि उपाध्यायजी उक्त तीनों दोषों का उद्धार अपना सिद्धान्तभेद [ § ६२ ] वतला कर ही करते हैं। वे ज्ञानविन्दु में कर्मश्रय पक्ष पर ही भार दे कर कहते हैं कि वास्तव में तो सार्वज्य का कारण है कर्मक्षय ही। कर्मक्षय को प्रधान मानने में उन का अभिप्राय यह है कि वहीं केवल ज्ञान की उत्पत्ति का अव्यवहित कारण है। उन्हों ने भावना को कारण नहीं माना, सो अप्राधान्य की दृष्टि से । वे स्पष्ट कहते हैं कि – भावना जो शुक्रध्यान का ही नामान्तर है वह केवल ज्ञान की उत्पादक अवस्य है; पर कर्मक्ष्य के द्वारा ही। अत एव भावना केवल ज्ञान का अव्य-वहित कारण न होने से कर्मक्षय की अपेक्षा अप्रधान ही है। जिस युक्ति से उन्हों ने भावनाकारणवाद का निरास किया है उसी युक्ति से उन्हों ने अदृष्टकारणवाद का भी निरास [ § ६३ ] किया है । वे कहते हैं कि अगर योगजन्य अदृष्ट सार्वज्य का कारण हो तव भी वह (कर्मरूप प्रतिवन्धक के नाश के सिवाय सार्वज्य पैदा नहीं कर सकता ।)ऐसी हालत में अदृष्ट की अपेक्षा (कर्मक्षय ही केवल ज्ञान की उत्पत्ति में प्रधान कारण) सिद्ध होता है। शब्दकारणवाद का निरास उपाध्यायजी ने यही कह कर किया है कि – सह-कारी कारण कैसे ही क्यों न हों, पर परोक्ष ज्ञान का जनक शब्द कभी उन के सहकार से अपरोक्ष ज्ञान का जनक नहीं वन सकता।

१ देखो, टिप्पण, पृ० १०८ पं० २३ से।

सार्वज्य की उत्पत्ति का कम सब दर्शनों का समान ही है । परिभाषा भेट भी नहीं-सा है। इस वात की प्रतीति नीचे की गई तुलना से हो जायगी।

🕛 १ जैन ४ न्याय-वैशेषिक ५ वेदान्त २ बौद्ध ३ सांख्य योग १ सम्यग्दर्शन 🤋 सम्यग्दष्टि 🕝 १ विवेकख्याति १ सम्यग्ज्ञान १ सम्यग्दर्शन २ रागादि हेशों २ क्षपक्षेणीका-२ रागादिहास का २ प्रसंख्यान -२ रागादिहास का रागादि के हास के हास का संप्रज्ञात समाधि प्रारंभ **मारं** भ का - प्रारंभ प्रारंभ का प्रारंभ ३ शुक्लध्यान के वल ३ भावना के वल ३ असंप्रज्ञात – ३ असंप्रज्ञात - धर्म-३ भावना-निदि-से मोहनीय का- से छेशावरण का धर्ममेघ समाधि मेघ समाधि ध्यासन के बल रागादिदोप का **धात्यन्तिक क्षय** द्वारा रागादि द्वारा रागादि से छेशों का क्षय आत्पन्तिक क्षय क्लेशकर्भ की छेशकर्म की आत्यन्तिक निवृत्ति आव्यन्तिक निवृत्ति 😮 ज्ञानावरण के ४ भावना के प्रकर्ष ४ प्रकाशावरण के ४ समाधिजन्य ४ व्रधसाक्षाकार सर्वथा नाश से ज्ञेयावरण के नाश द्वारा धर्मे द्वारा सार्वज्य के द्वारा अज्ञा-सर्वथा नाश के द्वारा सर्वज्ञत्व सार्वज्ञ्य नादि का बिलय द्वारा सर्वज्ञत्व

## (४) रागादि दोषों का विचार

[ ६६५ ] सर्वज्ञ ज्ञान की उत्पत्ति के क्रम के संबंध में जो तुलना ऊपर की गई है इस से स्पष्ट है कि राग, द्वेप आदि क्लेशों को ही सब दार्शनिक केवल ज्ञान का आवारक मानते हैं। सब के मत से केवल ज्ञान की ज्याित तभी संभव है जब कि उक्त दोपों का सर्वथा नाश हो। इस तरह उपाध्यायजी ने रागादि दोपों में सर्वसंमत केवल-शाना-वारकत्व का समर्थन किया है, और पीछे उन्हों ने रागादि दोपों को कर्मजन्य स्थापित किया है। राग, द्वेष आदि जो चित्तगत या आत्मगत दोप हैं उन का मुख्य कारण कर्म अर्थात् जन्म-जन्मान्तर में संचित आत्मगत दोष ही हैं। ऐसा स्थापन करने में उपाध्यायजी का तात्पर्य पुनर्जन्मवाद का स्वीकार करना है । उपाध्यायजी आस्तिकदर्शनसंमत पुनर्जन्मवाद की प्रक्रिया का आश्रय है कर ही केवल ज्ञान की प्रक्रिया का विचार करते हैं। अत एव इस प्रसंग में उन्हों ने रागादि दोषों को कर्मजन्य या पुनर्जनममूलक न मानने वाले मतों की समीक्षा भी की है। ऐसे मत तीन हैं। जिन में से एक मत [ § ६६ ] यह है, कि राग कफजन्य है, द्वेष पित्तजन्य है और मोह वातजन्ये हैं। दूसरा मत [ ६६७ ] यह है, कि राग शुकोपचयजन्य हैं) इत्यादि । (तीसरा मत [ ६६८ ] यह हैं, कि शरीर में पृथ्वी और जल तत्त्व की वृद्धि से राग पैदा होता है, वेजो और वायु की वृद्धि से द्वेष पैदा होता है, जल और वायु की वृद्धि से मोह पैदा होता है । (इन वीनों मतों में राग, द्वेप और मोह का कारण मनोगत या आत्मगत कर्म न मान कर क्षरिंगत वैषम्य ही माना)गया है। यद्यपि उक्त तीनों नतों के अनुसार राग, द्वेप और मोह के कारण भिन्न भिन्न हैं; फिर भी उन (तीनों मत की मूल दृष्टि एक ही है और वह यह है कि पुनर्जन्म या पुनर्जन्मसंबद्ध कर्म मान कर राग, द्वेष आदि दोपों की चपरचि पटाने

की कोई जरूरत नहीं है) शरीरगत दोपों के द्वारा या शरीरगत वैषम्य के द्वारा ही रागादि की उपपत्ति घटाई जा सकती है।

यद्यपि उक्त तीनों मतों में से (पहले ही को उपाध्यायजी ने वाहिस्पत्य अर्थात् चार्वाक मत कहा है;)फिर भी विचार करने से यह स्पष्ट जान पड़ता है कि उक्त (तीनों मतों की आधारभूत मूळ दृष्टि, पुनर्जन्म विना माने ही वर्त्तमान शरीर का आश्रय ले कर विचार करने वाली)होने से, असल में (चार्वाक दृष्टि) ही है। इसी दृष्टि का आश्रय ले कर (चिकि-त्साशास्त्र प्रथम मत को) उपस्थित करता है; जब कि (कामशास्त्र दूसरे मत को उपस्थित करता है। तीसरा मत संभवतः हठयोग का) है। उक्त तीनों की समाछोचना कर के ज्याध्यायजी ने यह बतलाया है कि राग, द्वेष और मोह के उपशमन तथा क्षय का सचा व मुख्य उपाय आध्यात्मिक अर्थात् ज्ञान-ध्यान द्वारा आत्मशुद्धि करना ही है;) नहीं कि उक्त तीनों मतों के द्वारा प्रतिपादन किए जाने वाछे मात्र भौतिक उपाय । प्रथम मत के पुरस्कर्ताओं ने वात, पित्त, कफ इन तीन धातुओं के साम्य सम्पादन को ही रागादि दोषों के शमन का उपाय माना है। दूसरे मत के स्थापकों ने समुचित कामसेवन आदि को ही रागादि दोषों का शमनोपाय माना है। तीसरे मत के समर्थकोंने पृथिवी, जल आदि तत्त्वों के समीकरण को ही रागादि दोषों का उपशमनोपाय माना है। उपाध्यायजी ने उक्त तीनों मतों की समालोचना में यही वतलाने की कोशिश की है कि समालोच्य तीनों मतों के द्वारा, जो जो रागादि के शमन का उपाय वतलाया जाता है वह वास्तव में राग आदि दोषों का शमन कर ही नहीं सकता। वे कहते हैं कि वात आदि धातुओं का कितना ही साम्य क्यों न सम्पादित किया जाय, समुचित कामसेवन आदि भी क्यों न किया जाय, पृथिवी आदि तत्त्वों का समीकरण भी क्यों न किया जाय, फिर भी जव तक आत्म शुद्धि नहीं होती तव तक राग-द्वेष आदि दोषों का प्रवाह भी सूख नहीं सकता । इस समालोचना से उपाध्यायजी ने प्रनर्जनमवादिसम्मत आध्यात्मिक मार्ग का ही समर्थन किया है।

उपाध्यायजी की प्रस्तुत समालोचना कोई सर्वथा नयी वस्तु नहीं है। भारत वर्ष में आध्यात्मिक दृष्टि वाले भौतिक दृष्टि का निरास हजारों वर्ष पहले से करते आए हैं। वही उपाध्यायजीने भी किया है – पर शैली उनकी नयी है। 'ज्ञानविन्दु' में उपाध्यायजी ने उपर्युक्त तीनों मतों की जो समालोचना की है वह धर्मकीर्त्ति के 'प्रमाणवार्तिक' और शान्तरिक्षत के 'तत्त्वसंग्रह' में भी पायी जाती है ।

(५) नैरात्म्यभावना का निरास

[ § ६ ९ ] पहले तुलना द्वारा यह दिखाया जा चुका है कि सभी आध्यात्मिक दर्शन भावना — ध्यान द्वारा ही अज्ञान का सर्वथा नाश और केवल ज्ञान की उत्पत्ति मानते हैं। जब सार्वज्य प्राप्ति के लिए भावना आवश्यक है तब यह भी विचार करना प्राप्त है कि वह भावना कैसी अर्थात् किंविषयक ?। भावना के खरूप विषयक प्रश्न का जवाब सब का एक नहीं है। दार्शनिक शास्त्रों में पाई जाने वाली भावना संक्षेप में तीन प्रकार की

१ देखो, दिप्पण, पृ० १०९ पं• २६ से ।

है - नैरात्म्यभावना, ब्रह्मभावना और विवेकभावना। नैरात्म्यभावना वौद्धों की है। ब्रह्मभावना औपनिपद दर्शन की है। वाकी के सव दर्शन विवेक भावना मानते हैं। नैरात्म्यभावना वह है - जिस में यह विश्वास किया जाता है कि स्थिर आत्मा जैसी या द्रव्य जैसी कोई वस्तु है ही नहीं। जो कुछ है वह सब क्षणिक एवं अस्थिर ही है। इस के विपरीत ब्रह्मभावना वह है – जिस में यह विश्वास किया जाता है कि ब्रह्म अर्थात् आत्म-तत्त्व के सिवाय और कोई वस्तु पारमार्थिक नहीं है; तथा आत्म-तत्त्व भी भिन्न भिन्न नहीं है। विवेकभावना वह है - जो आत्मा और जड़ दोनों द्रव्यों का पारमार्थिक और खतन्त्र अस्तित्व मान कर चलती है। विवेकभावना को भेद्भावना भी कह सकते हैं। क्यों कि उस में जड़ और चेतन के पारस्परिक भेद की तरह जड तत्त्व में तथा चेतन तत्त्व में भी भेद मानने का अवकाश है। उक्त तीनों भावनाएँ खरूप में एक दूसरे से विलक्कल विरुद्ध हैं, फिर भी उन के द्वारा उद्देश्य सिद्धि में कोई अन्तर नहीं पड़ता। नैरात्म्यभावना के समर्थक वौद्ध कहते हैं कि अगर आत्मा जैसी कोई स्थिर वस्तु हो तो उस पर स्नेह भी शाश्वत रहेगा; जिस से तृष्णामूलक सुख में राग और दुःख में द्वेप होता है । जब तक सुख-राग और दुःख-द्वेप हो तव तक प्रवृत्ति-निवृत्ति – संसार का चक्र भी रुक नहीं सकता। अत एव जिसे संसार को छोड़ना हो उस के लिए सरल व मुख्य उपाय आत्माभिनिवेश छोड़ना ही है। वौद्ध दृष्टि के अनुसार सारे दोपों की जड़ केवल स्थिर आत्म-तत्त्व के स्वीकार में है। एक वार उस अभिनिवेश का सर्वथा परित्याग किया फिर तो न रहेगा वांस और न वजेगी वाँसुरी – अर्थात् जड़ के कट जाने से स्नेह और तृष्णामूलक संसारचक अपने आप वंध पड जायगा।

ब्रह्मभावना के समर्थक कहते हैं कि अज्ञान ही दुःख व संसार की जड़ है। हम आत्मिम वस्तुओं को पारमार्थिक मान कर उन पर अहंत्व-ममत्व धारण करते हैं, और तभी रागद्वेपमूलक प्रवृत्ति-निवृत्ति का चक्र चलता है। अगर हम ब्रह्मभिन्न वस्तुओं में पारमार्थिकत्व मानना छोड़ दें और एक मात्र ब्रह्मका ही पारमार्थिकत्व मान लें तय अज्ञानमूलक अहंत्व-ममत्व की दुद्धि नष्ट हो जाने से तन्मूलक राग-द्वेपजन्य प्रवृत्ति-निवृत्ति का चक्र अपने आप ही रुक जायगा।

विवेकभावना के समर्थक कहते हैं कि आत्मा और जड़ दोनों में पारमार्थिकत्य वृद्धि हुई इतने मात्र से अहंत्व-ममत्व पैदा नहीं होता और न आत्मा को स्थिर मानने मात्र से रागद्वेपादि की प्रवृत्ति होती है। उन का मन्तव्य हैं कि आत्मा को आत्मरूप न समझना और अनात्मा को अनात्मरूप न समझना यह अज्ञान है। अत एव जड़में आत्म- वृद्धि और आत्मामें जड़त्व की या शून्यत्व की वृद्धि करना यही अज्ञान है। इस अज्ञान को दूर करने के लिए विवेकभावना की आवश्यकता है।

जपाध्यायजी जैन दृष्टि के अनुसार विवेकभावना के अवहंदी हैं। यदापि विवेक-भावना के अवहंदी सांख्य-योग तथा न्याय-वैशेषिक के साथ जैन दर्शन का थोड़ा

१ देखो, टिप्पण पृ० १०९ पं० ३०।

मत्मेद अवश्य हैं — फिर भी उपाध्यायजी ने प्रस्तुत प्रन्थ में नैरात्म्यभावना और ब्रह्म-भावना के ऊपर ही खास तौर से प्रहार करना चाहा हैं। इस का सवव यह है कि सांख्य-योगादिसंमत विवेकभावना जैनसंमत विवेकभावना से उतनी दूर या विरुद्ध नहीं जितनी कि नैरात्म्यभावना और ब्रह्मभावना है। नैरात्म्यभावना के खण्डन में उपाध्यायजी ने खास कर वौद्धसंमत क्षणभंग वाद का ही खण्डन किया है। उस खण्डनमें उनकी मुख्य दलील यह रही है कि एकान्त क्षणिकत्व वाद के साथ वन्ध और मोक्षकी विचारसरणि मेल नहीं खाती है। यद्यपि उपाध्यायजी ने जैसा नैरात्म्यभावना का नामोहेख पूर्वक खण्डन किया है वैसा ब्रह्मभावना का नामोहेख पूर्वक खण्डन किया है वैसा ब्रह्मभावना का नामोहेख पूर्वक खण्डन नहीं किया है, फिर भी उन्हों ने आगे जाकर अति विस्तार से वेदान्तसंमत सारी प्रक्रिया का जो खण्डन किया है उस में ब्रह्मभावना का निरास अपने आप ही समा जाता है।

### (६) ब्रह्मज्ञान का निरास

[ ६७३ ] क्षणभंग वाद का निरास करने के वाद उपाध्यायजी अद्वेतवादिसंमत ब्रह्मज्ञान, जो जैनदर्शनसंमत केवलज्ञान स्थानीय है, उस का खण्डन शुरू करते हैं। मुख्यतया मधुसूदन सरस्वती के प्रन्थों को ही सामने रख कर उन में प्रतिपादित ब्रह्मज्ञान की प्रक्रिया का निरास करते हैं। मधुसूदन सरस्वती शाङ्कर वेदान्त के असा-धारण नव्य विद्वान् हैं, जो ईसा की सोलहवीं शताब्दी में हुए हैं। अद्वेतसिद्धि, सिद्धान्तविन्दु, वेदान्तकलपलतिका आदि अनेक गंभीर और विद्वन्मान्य प्रनथ उन के वनाए हुए हैं। उन में से मुख्यतया वेदान्तकल्पलतिका का उपयोग प्रस्तुत प्रन्थ में उपाध्यायजी ने किया है । मधुसूदन सरस्त्रती ने वेदान्तकल्पलतिका में जिस विस्तार से और जिस परिभापामें ब्रह्मज्ञान का वर्णन किया है उपाध्यायजी ने भी ठीक उसी विस्तार से उसी परिभाषा में प्रस्तुत ज्ञानविन्दु में खण्डन किया है । शाङ्करसंमत अद्वेत ब्रह्मज्ञानप्रक्रिया का विरोध सभी द्वैतवादी दर्शन एक सा करते हैं। उपाध्यायजी ने भी वैसा ही विरोध किया है पर पर्यवसान में थोड़ा सा अन्तर है। वह यह कि जव दूसरे द्वैतवादी अद्वैतद्शेन के खण्डन के वाद अपना अपना अभिमत द्वैत स्थापन करते हैं, तब उपाध्यायजी ब्रह्मज्ञान के खण्डन के द्वारा जैनदर्शनसंमत देत-प्रक्रिया का ही स्पष्टतया स्थापन करते हैं। अत एवं यह तो कह ने की जरूरत ही नहीं कि उपाध्यायजी की खण्डन युक्तियाँ प्रायः वे ही हैं जो अन्य द्वैतवादियों की होती हैं।

प्रस्तुत खण्डन में जपाध्यायजी ने मुख्यतया चार मुद्दों पर आपत्ति उठाई है। (१) [ § ७३ ] अखण्ड ब्रह्म का अस्तित्व । (२) [ § ८४ ] ब्रह्माकार और ब्रह्म विपयक निर्विकल्पक वृत्ति । (३) [ § ९४ ] ऐसी वृत्ति का शब्दमाव्रजन्यत्व । (४) [ § ७९ ] ब्रह्मज्ञान से अज्ञानादि की निवृत्ति । इन चारों मुद्दों पर तरह तरह से आपत्ति उठा कर अन्तमें यही वतलाया है कि अद्वैतसंमत ब्रह्मज्ञान तथा उस के

१ देखो, टिप्पण पृ० १०९. पं० ६ तथा पृ० १११. पं० ३०।

द्वारा अज्ञाननिवृत्ति की प्रक्रिया ही सदोप और त्रुटिपूर्ण है । इस खण्डन प्रसंग में उन्हों ने एक वेदान्तसंमत अति रमणीय और विचारणीय प्रक्रिया का भी सविस्तर जहेख कर के खण्डन किया है । वह प्रक्रिया इस प्रकार है - [ § ७६ ] वेदान्त पार-मार्थिक, व्यावहारिक और प्रातिभासिक ऐसी तीन सत्ताएँ मानता है जो अज्ञानगत तीन शक्तियों का कार्य है। अज्ञान की प्रथमा शक्ति ब्रह्ममित्र वस्तुओं में पारमार्थिकत्व . बुद्धि पैदा करती है जिस के वशीभूत हो कर छोग वाह्य वस्तुओंको पारमार्थिक मानते और कहते हैं। नैयायिकादि दर्शन, जो आत्मिमित्र वस्तुओं का भी पारमार्थिकत्व मानते हैं, वह अज्ञानगत प्रथम शक्ति का ही परिणाम है अर्थात् आत्मिमन वाह्य वस्तुओं को समझने वाले सभी द्शेन प्रथमशक्तिगर्भित अज्ञानजनित हैं। जब वेदान्तवाक्य से ब्रह्मविषयक श्रवणादि का परिपाक होता है तव वह अज्ञान की प्रथम शक्ति निवृत्त होती है जिस का कि कार्य था प्रपछ्च में पारमार्थिकत्व दुद्धि करना। प्रथम शक्ति के निवृत्त होते ही उसं की दूसरी शक्ति अपना कार्य करती है। वह कार्य है प्रपद्ध में व्यावहारिकत्व की प्रतीति । जिस ने अवण, मनन, निदिध्यासन सिद्ध किया हो वह प्रपद्ध में पारमार्थिकत्व कभी जान नहीं सकता पर दूसरी शक्ति द्वारा उसे प्रपद्ध में व्यावहारिकत्व की प्रतीति अवदय होती हैं। ब्रह्मसाक्षात्कार से दूसरी शक्ति का नाश होते ही तज्जन्य व्यावहारिकत्व प्रतीति का भी नाश हो जाता है। जो ब्रह्मसाक्षात्कार-वान् हो वह प्रपक्ष को व्यावहारिक रूप से नहीं जानता; पर तीसरी शक्ति के शेप रहने से उस के वल से वह प्रपञ्च को प्रातिभासिक रूप से प्रतीत करता है । वह तीसरी शक्ति तथा उस का प्रातिभासिक प्रतीतिरूप कार्य ये दोनों अंतिम वोध के साथ निवृत्त होते हैं और तभी वन्ध-मोक्ष की प्रक्रिया भी समाप्त होती है।

उपाध्यायजी ने उपर्युक्त वेदान्त प्रक्रिया का वलपूर्वक खण्डन किया है। क्यों कि अगर वे उस प्रक्रिया का खण्डन न करें तो इस का फिलतार्थ यह होता है कि वेदान्त के कथनानुसार जैन दर्शन भी प्रथमशक्तियुक्त अज्ञान का ही विलास है अत एव असत्य है। उपाध्यायजी मौके मौके पर जैन दर्शन की यथार्थता ही सावित करना चाहते हैं। अत एवं उन्हों ने पूर्वाचार्य हरिभद्र की प्रसिद्ध उक्ति [ए० १.२६] — जिस में एथ्वी आदि वाह्य तक्त्वों की तथा रागादिदोषरूप आन्तरिक वस्तुओं की वास्तविकता का चित्रण हैं — उस का हवाला दे कर वेदान्त की उपर्युक्त अज्ञानशक्ति-प्रक्रिया का खण्डन किया है।

इस जगह वेदान्त की उपर्युक्त अज्ञानगत त्रिविध शक्ति की त्रिविध सृष्टि वाली प्रक्रिया के साथ जैनदर्शन की त्रिविध आत्मभाव वाली प्रक्रिया की तुलना की जा सकती है।

जैन दर्शन के अनुसार विहरात्मा, जो मिध्यादृष्टि होने के कारण तीव्रतम कपाय और तीव्रतम अज्ञान के उदय से युक्त हैं अत एव जो अनात्माको आत्मा मान कर सिर्फ उसीमें प्रवृत्त होता है, वह वेदान्तानुसारी आदशक्तियुक्त अज्ञान के दल से प्रपन्न में पारमाधिकत्व की प्रतीति करने वाले के स्थान में हैं। जिस को जैन दर्शन अंतरात्मा अर्थात् अन्य वस्तुओं के अहंत्व-ममत्व की ओर से उदासीन हो कर उत्तरोत्तर शुद्ध आत्मखरूप में लीन होने की ओर वढ़ने वाला कहता है, वह वेदान्तानुसारी अज्ञानगत दूसरी शक्ति के द्वारा ज्यावहारिकसत्त्वप्रतीति करने वाले ज्यक्ति के स्थान में है। क्यों कि जैनदर्शन संमत अंतरात्मा उसी तरह आत्मविषयक श्रवण-मनन-निदिध्या-सन वाला होता है, जिस तरह वेदान्त संमत ज्यावहारिकसत्त्वप्रतीति वाला ब्रह्म के श्रवण-मनन-निदिध्यासन में। जैनदर्शनसंमत परमात्मा जो तेरहवें गुणस्थान में वर्तमान होने के कारण द्रज्य मनोयोग वाला है वह वेदान्तसंमत अज्ञानगत तृतीय-शक्तिजन्य प्रतिभासिकसत्त्वप्रतीति वाले ज्यक्ति के स्थान में है। क्यों कि वह अज्ञान से सर्वथा मुक्त होने पर भी दग्धरज्ञुकल्प भवोपप्रहिकर्म के संबंध से वचन आदि में प्रवृत्ति करता है। जैसा कि प्रातिभासिकसत्त्वप्रतीति वाला ज्यक्ति ब्रह्माक्षात्कार होने पर भी प्रपञ्च का प्रतिभास मात्र करता है। जैन दर्शन, जिस को शैलेशी अवस्था प्राप्त आत्मा या मुक्त आत्मा कहता है वह वेदान्त संमत अज्ञानजन्य त्रिविध सृष्टि से पर अंतिमबोध वाले ज्यक्ति के स्थान में है। क्यों कि उसे अव मन, वचन, काय का कोई विकल्पप्रसंग नहीं रहता, जैसा कि वेदान्तसंमत अंतिम ब्रह्मवोध वाले को प्रपञ्च में किसी भी प्रकार की सत्त्वप्रतीति नहीं रहती।

# (७) श्रुति और स्पृतियों का जैनमतानुकूल व्याख्यान

[ ६८८ ] वेदान्तप्रिक्षया की समालोचना करते समय उपाध्यायजी ने वेदान्त-संमत वाक्यों में से ही जैनसंमत प्रक्रिया फिलत करने का भी प्रयक्ष किया है। उन्हों ने ऐसे अनेक श्रुति-स्मृति गत वाक्य उद्धृत किए हैं जो ब्रह्मज्ञान, एवं उस के द्वारा अज्ञान के नाशका, तथा अंत में ब्रह्मभाव प्राप्ति का वर्णन करते हैं। उन्हीं वाक्यों में से जैनप्रक्रिया फिलत करते हुए उपाध्यायजी कहते हैं कि ये सभी श्रुति-स्मृतियाँ जैनसंमत कर्म के व्यवधायकत्व का तथा श्रीणकर्मत्वरूप जैनसंमत ब्रह्मभाव का ही वर्णन करती हैं। भारतीय दार्शनिकों की यह परिपाटी रही है कि पहले अपने पश्च के संगुक्तिक समर्थन के द्वारा प्रतिवादी के पश्च का निरास करना और अंतमें संभव हो तो प्रतिवादी के मान्य शास्त्रवाक्यों में से ही अपने पश्चको फिलत कर के वतलाना। उपाध्यायजी ने भी यही किया है।

# (८) कुछ ज्ञातव्य जैनमन्तव्यों का कथन

ब्रह्मज्ञान की प्रिक्रिया में आने वाले जुदे जुदे मुद्दों का निरास करते समय उपाध्या-यजी ने उस उस स्थान में कुछ जैनदर्शनसंगत मुद्दों का भी स्पष्टीकरण किया है। कहीं तो वह स्पष्टीकरण उन्हों ने सिद्धसेन की सन्मतिगत गाथाओं के आधार से किया है और कहीं युक्ति और जैनशास्त्राभ्यास के वल से। जैन प्रक्रिया के अभ्यासियों के लिए ऐसे कुछ मन्तव्यों का निर्देश यहाँ कर देना जरूरी है।

- (१) जैन दृष्टि से निर्विकल्पक वोध का अर्थ।
- (२) त्रहा की तरह त्रहामित्र में भी निर्विकल्पक वीय का संभव ।

- (३) निर्विकल्पक और सविकल्पक वोध का अनेकान्त ।
  - (४) निर्विकल्पक वोध भी शाब्द नहीं है किन्तु मानसिक है ऐसा समर्थन ।
  - (५) निर्विकल्पक चोध भी अवग्रह रूप नहीं किन्तु अपाय रूप है ऐसा प्रति-पादन।
- (१) [ § ९० ] वेदान्तप्रक्रिया कहती है कि जब ब्रह्मविपयक निर्विकल्प वोध होता है तब वह (ब्रह्म मात्र के अस्तित्व को तथा भिन्न जगत् के अभाव) को सूचित करता है। साथ ही वेदान्तप्रक्रिया यह भी मानती है कि ऐसा निर्विकल्पक वोध सिर्फ ब्रह्मविपयक ही होता है अन्य किसी विषय में नहीं। उस का यह भी मत है कि निर्विकल्पक वोध हो जाने पर फिर कभी सविकल्पक वोध उत्पन्न ही नहीं होता। इन तीनों मन्तव्यों के विकद्ध उपाध्यायजी जैन मन्तव्य बतलाते हुए कहते हैं कि (निर्विकल्पक वोध का अर्थ है शुद्ध द्रव्य का उपयोग,) (जिस में किसी भी पर्याय के विचार की छाया तक न हो।) अर्थात् जो ज्ञान समस्त पर्यायों के संबंध का असंभव विचार कर (केवल द्रव्यको ही विषय करता है,) नहीं कि चिन्त्यमान द्रव्य से भिन्न जगत् के अभाव को भी। वही ज्ञान निर्विकल्पक वोध है; इस को जैन परिभाषा में शुद्धद्रव्यनयादेश भी कहा जाता है।
- (२) ऐसा निर्विकल्पक बोध का अर्थ वतला कर उन्हों ने यह भी वतलाया है कि निर्विकल्पक बोध जैसे चेतन द्रव्य में प्रवृत्त हो सकता है वैसे ही घटादि जड़ द्रव्य में भी प्रवृत्त हो सकता है। यह नियम नहीं कि वह चेतनद्रव्यविषयक ही हो। विचारक, जिस जिस जड या चेतन द्रव्य में पर्यायों के संबंध का असंभव विचार कर केवल द्रव्य स्वरूप का ही ब्रह्ण करेगा, उस उस जड-चेतन सभी द्रव्य में निर्विकल्पक बोध हो सकेगा।
- (३) [६९२] उपाध्यायजी ने यह भी स्पष्ट किया है कि ज्ञानस्वरूप आत्मा का स्वभाव हीं ऐसा है कि जो एक मात्र निर्विकल्पक ज्ञानस्वरूप नहीं रहता। वह जब ग्रुद्ध द्रव्य का विचार छोड़ कर पर्यायों के विचार की ओर झुकता है तय वह निर्विकल्पक ज्ञान के वाद भी पर्यायसापेक्ष सविकल्पक ज्ञान भी करता है। अत एव वह मानना ठीक नहीं कि निर्विकल्पक बोध के वाद सविकल्पक बोध का संभव ही नहीं।
- (४) वेदान्त दर्शन कहता है कि ब्रह्म का निर्विकल्पक वीध 'तत्त्वमिस' इत्यादि शब्द जन्य ही हैं। इस के विरुद्ध जपाध्यायजी कहते हैं [ए० ३०, पं० २४] कि ऐसा निर्विकल्पक वीध पर्यायविनिर्मुक्तविचारसहकृत मनसे ही उत्पन्न होने के कारण मनोजन्य मानना चाहिए, नहीं कि शब्दजन्य। उन्हों ने अपने अभिमत मनोजन्यत्व का स्थापन करने के पक्ष में कुछ अनुकूछ ध्रुतियोंको भी उद्धृत किया है [१९४,९५]।
- (५) [ ६९३] (सामान्य रूपसे जैनप्रक्रिया में प्रसिद्धि ऐसी है कि निर्विक्त्यक दोध तो अवप्रह का नामान्तरे हैं। ऐसी दशामें यह प्रश्न होता है कि तद उपाध्यायजी ने निर्विकल्पक बोध को मानसिक कैसे कहा ? क्यों कि अवप्रह विचारसहकृतमनीजन्य

नहीं है; जब कि शुद्ध-द्रव्योपयोगरूप निर्विकल्पक बोध विचारसहकृतमनोजन्य है। इस का उत्तर उन्हों ने यह दिया है कि जिस विचारसहकृतमनोजन्य शुद्धद्रव्यो-पयोग को हमने निर्विकल्पक कहा है वह ईहात्मकविचारजन्य अपायरूप है और नाम-जात्यादिकल्पना से रहित भी है। ()

इन सब जैनाभिमत मन्तव्यों का स्पष्टीकरण कर के अन्त में उन्हों ने यही सूचित किया है कि सारी वेदान्तप्रक्रिया एक तरह से जैनसंमत शुद्धद्रव्यनयादेश की ही विचारसरणि है। फिर भी वेदान्तवाक्यजन्य ब्रह्ममात्र का साक्षात्कार ही केवल ज्ञान है ऐसा वेदान्तमन्तव्य तो किसी तरह भी जैनसंमत हो नहीं सकता।

#### (९) केवलज्ञान-दर्शनोपयोग के भेदाभेद की चर्चा

[ § १०२ ] केवल ज्ञान की चर्चा का अंत करते हुए उपाध्यायजी ने ज्ञानिवन्दु में केवल ज्ञान और केवल दर्शन के संबंध में तीन पक्षमेदों अर्थात् विप्रतिपत्तियों को नव्य न्याय की परिभाषा में उपिश्वत किया है, जो कि ज्ञैन परंपरा में प्राचीन समय से प्रचित रहे हैं। वे तीन पक्ष इस प्रकार हैं —

- (१) केवल ज्ञान और केवल दर्शन दोनों उपयोग भिन्न हैं और वे एक साथ उत्पन्न न हो कर क्रमशः अर्थात् एक एक समय के अंतर से उत्पन्न होते रहते हैं।
- (२) उक्त दोनों उपयोग भिन्न तो हैं पर उन की उत्पत्ति क्रमिक न हो कर युगपत् अर्थात् एक ही साथ होती रहती है।
- (३) उक्त दोनों उपयोग वस्तुतः भिन्न नहीं हैं। उपयोग तो एक ही है पर उस के अपेक्षाविशेषकृत केवल ज्ञान और केवल दर्शन ऐसे दो नाम हैं। अत एव नाम के सिवाय उपयोग में कोई भेद जैसी वस्तु नहीं है।

उक्त तीन पक्षोंपर ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करना जरूरी है । वाचक उमाखाति, जो विक्रम की तीसरी से पांचवी शताब्दी के वीच कभी हुए जान पडते हैं, उन के पूर्ववर्ति उपलब्ध जैन वाड्यय को देखने से जान पडता है कि उस में सिर्फ एक ही पक्ष रहा है और वह केवल ज्ञान और केवल दर्शन के कमवर्तित्व का । हम (सब से पहले उमाखाति के 'तत्त्वार्थभाष्य' में ऐसा उल्लेख पाते हैं जो स्पष्टरूपेण युगपत् पक्ष का ही वोध) करा सकता है । यद्यपि तत्त्वार्थभाष्यगत उक्त उल्लेख की व्याख्या करते हुए विक्रमीय ८-९ वीं सदी के विद्वान् श्वे० सिद्धसेनगणि ने उसे कमपरक ही वतलाया है और साथ ही अपनी तत्त्वार्थ-भाष्य-व्याख्या में युगपत् तथा अभेद पक्ष का खण्डन भी किया है; पर इस पर अधिक उहापोह करने से यह जान पडता है कि सिद्धसेन गणि के पहले किसी ने तत्त्वार्थभाष्य की व्याख्या करते हुए उक्त उल्लेख को युगपत् परक मी

१ देखो, टिप्पण, पृ० ११४. पं० २५ से । २ "मतिज्ञानादिषु चतुर्षु पर्यायेणोपयोगो भवति, न युगपत् । संभिन्नज्ञानदर्शनस्य तु भगवतः केवलिनो युगपत् सर्वभावश्राहके निरपेक्षे केवलज्ञाने केवलदर्शने चानुसमयसुपयोगो भवति ।" – तत्त्वार्थभा० १.३१ । ३ देखो, तत्त्वार्थभाष्यदीका, पृ० १११–११२ ।

वतलाया होगा । अगर हमरा यह अनुमान ठीक है तो ऐसा मान कर चलना चाहिए कि किसी ने तत्त्वार्थभाष्य के उक्त उद्देख की युगपत् परक भी व्याख्या की थी, जो आज उपलब्ध नहीं है। ('नियमसार' अन्थ जो दिगम्बर आचार्य कुन्दकुन्द की कृति समझा जाता है उस में स्पष्ट रूप से एक मात्र योगपद्य पक्षका (गा० १५९) ही उहेत्वे है। पूज्यपाद देवनन्दी ने भी तत्त्वार्थ सूत्र की व्याख्या ('सर्वार्थसिद्धि' में एक मात्र युगपत् पक्षका ही निर्देश) किया है। श्रीकुंदकुंद और पूज्यपाद दोनों दिगंबरीय परंपरा के प्राचीन विद्वान हैं और दोनों की कृतियों में एकमात्र यौगपद्य पक्ष का स्पष्ट उहेख है। पूर्वपाद के उत्तरवर्ति रिदगम्बराचार्य समन्तभद्रने भी अपनी ('आप्तमीमांसा' में एकमात्र योगपद्य पक्ष का उहेख) किया है। यहाँ पर यह स्मरण रखना चाहिए कि कुन्दकुन्द, पृज्यपाद और समन्तभद्र – इन तीन्हों ने अपना अभिमत यौगपद्य पक्ष वतलाया है; पर इनमें से किसी ने यौगपद्यविरोधी क्रमिक या अभेद पक्ष का खण्डन नहीं किया है। इस तरह हमें श्रीकुन्दकुन्द से समन्तभद्र तक के किसी भी दिगंवराचार्य की, कोई ऐसी कृति, अभी उपलब्ध नहीं है जिसमें क्रमिक या अभेद पक्ष का खण्डन हो। ऐसा(खण्डन हम सब से पहले अकलंक की कृतियों में पाते हैं। भट्ट अकलंक ने समन्तभद्रीय आप्तमीमांसा की 'अप्टश्ती' व्याख्या में यौगपद्य पक्ष का स्थापन करते हुए ऋमिक पक्ष का, संक्षेप में पर स्पष्ट रूपमें, खण्डन किया है) और अपने (राजवार्तिक" भाष्य में तो क्रम पक्ष माननेवालों को सर्वज्ञनिन्दक कह) कर उस पक्ष की अग्राद्यता की ओर संकेत किया है। तथा उसी राजवार्तिक में दूसरी जगह (६.१०.१४-१६) उन्हों ने अभेद पक्ष की अप्राह्मता की ओर भी स्पष्ट ईशारा) किया है। (अकलंक ने अभेद पक्ष के समर्थक सिद्धसेन दिवाकर के सन्मतित्रके नामक अन्थ में पाई जानेवाली दिवाकर की अभेदविपयक नवीन व्याख्या (सन्मति २.२५) का शब्दशः उद्घेख कर के उस का जवाय इस तरह दिया है कि जिस से अपने अभिमत युगपत् पक्ष पर कोई दोप न आवे और उस का समर्थन भी हो ) इस तरह हम समूचे दिगम्बर वाङ्मय को लेकर जय देखते हैं तय निष्कर्प यही निकलता है कि दिगम्बर परंपरा एकमात्र यौगपद्य पक्षको ही मानती आई है और उस में अकलंक के पहले किसी ने क्रमिक या अभेद पक्ष का खण्डन नहीं किया है, केवल अपने पक्ष का निर्देश मात्र किया है।

(अब हम श्वेताम्बरीय वाङ्मय की ओर दृष्टिपात करें) हम ऊपर फह चृके हैं कि तत्त्वार्थभाष्य के पूर्ववित उपलब्ध आगमिक साहित्य में से तो सीधे तौर से केवल कमपक्ष ही फलित होता है। जब कि तत्त्वार्थभाष्य के उल्लेख से युगपन पक्ष का दोध होता है। उमास्वाति और जिनभद्र क्षमाश्रमण – दोनों के वीच कम से कम दो सो पर्यों का अन्तर

१ "साकारं ज्ञानमनाकारं दर्शनमिति । तत् छद्रास्थेषु क्रमेण वर्तते । निरावरणेषु वृगयत् ।" सर्वार्धे०, ६.६ । २ "तत्त्वज्ञानं प्रमाणं ते युगपत्सवभासनम् । क्रमभावि च यज्ञानं स्वाद्यादनयसंस्कृतम् ॥" स्वाप्तमी०, ण० १०१ । ३ "तज्ञानदर्शनयोः क्रमकृतौ हि सर्वज्ञलं कादाचित्कं स्वात् । कुत्रल्लिक्किरिति चेद् सामान्यविग्रयविषययोविंगतावरणयोरयुगपत् प्रतिभाक्षयोगात् प्रतिदन्यकान्तराभावात्" – अष्टराती – अष्टसहर्स्ना, १० २८१ । ४ राजवार्तिक, ६.१२.८ ।

है। इतने वडे अन्तर में रचा गया कोई ऐसा श्वेताम्बरीय प्रनथ अभी उपलब्ध नहीं है जिस में कि यौगपद्य तथा अभेद पक्ष की चर्चा या परस्पर खण्डन-मण्डन हो । पर हम जव विक्रमीय सातवीं सदी में हुए जिनभद्र क्षमाश्रमण)की उपलब्ध दो कृतियों को देखते हैं तब ऐसा अवस्य मानना पडता है कि उनके पहुँछे श्वेताम्बर परंपरा में यौग-पद्य पक्ष की तथा अभेद पक्ष की, केवल स्थापना ही नहीं हुई थी, वल्कि उक्त तीनों पक्षों का परस्पर खण्डन-मण्डन वाला साहित्य भी पर्याप्त मात्रा में वन चुका था। जिनभद्र गणिने अपने अति विस्तृत 'विशेपावश्यकभाष्य' (गा०३०९० से ) में क्रमिक पक्ष का आगमिकों की ओर से जो विस्तृत स-तर्क स्थापन किया है उस में उन्होंने यौगपद्य तथा अभेद पक्षका आगमानुसरण करके विस्तृत खण्डन भी किया है ) तदुपरान्त उन्हों ने अपने छोटे से ('विशेषणवती' नामक यन्थ (गा० १८४ से) में तो, विशेषावदयकभाष्य की अपेक्षा भी अखन्त विस्तार से अपने अभिमत क्रमपक्ष का स्थापन तथा अनिभमत यौगपद्य तथा अभेद पक्ष का खण्डन) किया है । क्षमाश्रमण की उक्त दोनों कृतियों में पाए जाने वाले खण्डन-मण्डनगत पूर्वपक्ष-उत्तरपक्ष की रचना तथा उसमें पाई जानेवाली अनुकूल -प्रतिकूछ युक्तियों का ध्यानसे निरीक्षण करने पर किसी को यह मानने में सन्देह नहीं रह सकता कि क्षमाश्रमण के पूर्व लम्बे अर्से से श्वेताम्बर परंपरा में उक्त तीनों पक्षों के मानने वाले मौज़ुद् थे और वे अपने अपने पक्ष का समर्थन करते हुए विरोधी पक्षका निरास भी करते थे। यह क्रम केवल मौखिक ही न चलता था विक शास्त्रवद्ध भी होता रहा। वे शास्त्र आज भले ही मौजुद न हों पर क्षमाश्रमण के उक्त दोनों ग्रन्थों में उन का सार देखने को आज भी मिलता है। इस पर से हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि जिनभद्र के पहले भी खेताम्बर परंपरा में उक्त तीनों पक्षों को मानने वाले तथा परस्पर खण्डन-मण्डन करने वाले आचार्य हुए हैं। जब कि कम से कम जिन्भद्रके समय तक में ऐसा कोई दिगम्बर विद्वान नहीं हुआ जान पडता कि जिस ने क्रम पक्ष या अभेद पक्ष का खण्डन किया हो। और दिगंबर विद्वान की ऐसी कोई कृति तो आज तक भी उपलब्ध नहीं है जिस में यौगपद्य पक्ष के अलावा दूसरे किसी भी पक्ष का समर्थन हो।

जो कुछ हो पर यहाँ यह प्रश्न तो पैदा होता ही है कि प्राचीन आगमों के पाठ सीघे तौर से जब कम पक्ष का ही समर्थन करते हैं तब (जैन परंपरा में यौगपय पक्ष और अभेद पक्ष का विचार क्यों कर दाखिछ) हुआ। इस का जवाब हमें दो तरह से सूझता है। एक तो यह कि जब असर्वज्ञ वादी मीमांसक ने सभी सर्वज्ञ वादियों के सामने

१ निर्युक्ति में "सठ्यस्स केविलस्स वि (पाठान्तर 'स्सा') जुगवं दो निर्ध उवश्रोगा''-गा॰ ९०९-यह अंश पाया जाता है जो स्पष्टक्षेण केविल में माने जानेवाले यौगपद्य पक्ष का ही प्रतिवाद करता है। हमने पहले एक जगह यह संभावना प्रकट की है कि निर्युक्ति का अमुक भाग तत्त्वार्थभाष्यके बाद का भी संभव है। अगर वह संभावना ठीक है तो निर्युक्ति का उक्त अंश जो यौगपद्य पक्ष का प्रतिवाद करता है यह भी तत्त्वार्थभाष्य के यौगपद्यप्रतिपादक मन्तव्य का विरोध करता हो ऐसी संभावना की जा सकती है। उन्ह भी हो, पर इतना तो स्पष्ट है कि श्रीजिनभद्र गणि के पहले यौगपद्य पक्ष का खण्डन हमें एक मात्र निर्युक्ति के उक्त अंशके सिवाय अन्यत्र कहीं अभी उपलब्ध नहीं; और निर्युक्ति में अमेद पक्ष के खण्डन का तो इशारा भी नहीं है।

यह आक्षेप किया कि तुम्हारे सर्वज्ञ अगर क्रम से सव पदार्थों को जानते हैं तो वे सर्वज्ञ ही कैसे १) और अगर एक साथ सभी पदार्थों को जानते हैं तो एक साथ सब जान लेने के वाद आगे वे क्या जानेंगे हैं छुछ भी तो फिर अज्ञात नहीं है । ऐसी दशा में भी वे असर्वज्ञ ही सिद्ध हुए हैं इस आक्षेप का जवाव दूसरे सर्वज्ञ वादियों की तरह जैनों को भी देना प्राप्त हुआ। इसी तरह वौद्ध आदि सर्वज्ञ वादी भी जैनों के प्रति यह आक्षेप करते रहे होंगे कि तुम्हारे सर्वज्ञ अर्हत् तो क्रम से जानते देखते हैं; अत एव वे पूर्ण सर्वज्ञ कैसे ? । इस आक्षेप का जवाव तो एक मात्र जैनों को ही देना प्राप्त था । इस तरह(उपर्युक्त तथा अन्य ऐसे आक्षेपों का जवाव देने की विचारणा में से सर्व प्रथम यौगपद्य पक्ष, क्रम पक्ष के विरुद्ध जैन परंपरा में प्रविष्ट हुआ। दूसरा यह भी संभव है कि जैन परंपरा के तर्कशील विचारकों को अपने आप ही कम पक्ष में ब्रुटि दिखाई दी और उस ब्रुटि की पूर्ति के विचार में से उन्हें यौगपच पक्ष सर्व प्रथम सूझ पडा। जो जैन विद्वान यौगपद्य पक्ष को मान कर उस का समर्थन करते थे उन के सामने क्रम पक्ष मानने वालों का वडा आगमिक दल रहा जो आगम के अनेक वाक्यों को ले कर यह वतलाते थे कि यौगपच पक्ष का कभी जैन आगम के द्वारा समर्थन किया नहीं जा सकता। यद्यपि शुरू में यौगपद्य पक्ष तर्कवल के आधार पर ही प्रतिष्टित हुआ जान पडता है, पर संप्रदाय की स्थिति ऐसी रही, कि वे जब तक अपने यौगपद्य पक्ष का आगिसक वाक्यों के द्वारा समर्थन न करें और आगिसक वाक्यों से ही कम पक्ष मानने वालों को जवाव न दें, तब तक उन के यौगपद्य पक्ष का संप्रदाय में आदर होना संभय न था । ऐसी स्थिति देख कर यौगपद्य पक्ष के समर्थक तार्किक विद्वान भी आगिनक वाक्यों का आधार अपने पक्ष के लिए लेने लगे तथा अपनी दलीलों को आगमिक वाक्यों में से फलित करने लगे। इस तरह श्वेताम्बर परंपरा में क्रम पक्ष तथा योगपदा पक्ष का आगमाश्रित खण्डन-मण्डन चलता ही था)कि वीच में किसी को अभेद पक्ष की सूझी। ऐसी सूझ वाला तार्किक यौगपद्य पक्ष वालों को यह कहने लगा कि अगर फ्रम पक्ष में बुटि है तो तुम यौगपद्य पक्ष वाले भी उस बुटि से वच नहीं सकते। ऐसा कह कर उस ने यौगपद्य पक्ष में भी असर्वज्ञत्व आदि दोप दिखाए । और अपने अभेद पक्ष का समर्थन शुरू किया। इस में तो संदेह ही नहीं कि एक वार कम पक्ष छोट कर जो यौगपद्य पक्ष मानता है वह अगर सीचे तर्कवल का आध्य ले तो उसे अमेद पक्ष पर अनिवार्य रूप से आना ही पडता है। अभेद पक्ष की सूझ वाले ने सीचे तर्कपट से अभेद पक्ष को उपिक्षत कर के क्रम पक्ष तथा यौगपच पक्ष का निरास तो किया पर शुरू में सांप्रदायिक लोग उस की वात आगिमक वाक्यों के सुलझाव के सिवाय स्वीकार कैसे करते ?। इस कठिनाई को हटाने के लिए अभेद पक्ष वालों ने आगिनक परिभाषाओं का नया अर्ध भी करना शुरू कर दिया और उन्हों ने अपने अभेद पक्ष को वर्कदट से उत्पन्न कर के भी अंत में आगमिक परिभाषाओं के ढांचे में विठा दिया। इस, योगपद और अभेद पक्ष के उपर्युक्त विकास की प्रक्रिया कम से कम १५० वर्ष दक खेदान्यर

१ देखो, तत्वनंगह का॰ ३२४८ ने।

परंपरा में एक-सी चलती रही । और (प्रत्येक पक्ष के समर्थक धुरंधर विद्वान होते रहे, और वे प्रन्थ भी रचते रहे)। चाहे कम वाद के विरुद्ध जैनेतर परंपरा की ओर से आक्षेप हुए हों या चाहे जैन परंपरा के आंतरिक चिन्तन में से ही आक्षेप होने लगे हों, पर इस का परिणाम (अन्त में कमशः यौगपद्य पक्ष तथा अभेद पक्ष की स्थापना में ही आया,) जिस की व्यवस्थित चर्चा जिनमद्र की उपलब्ध विशेषणवती और विशेषावस्थकभाष्य नामक दोनों कृतियों में हमें देखने को मिलती है।

[ § १०२ ] उपाध्यायजी ने जो तीन विप्रतिपत्तियाँ दिखाई हैं उन का ऐतिहासिक विकास हम ऊपर दिखा चुके । अब उक्त विवितिपत्तिओं के पुरस्कर्ता रूप से उपाध्यायजी के द्वारा प्रस्तुत किए गए तीन आचार्यों के वारे में कुछ विचार करना जरूरी है। जपाध्यायजी ने कम पक्ष के पुरस्कर्तारूप से जिनभद्र क्षमाश्रमण को, युगपत् पक्ष के पुरस्कर्तीरूप से महवादी को और अभेद पक्ष के पुरस्कर्तीरूप से सिद्धसेन दिवाकर की, निर्दिष्ट किया है। साथ ही उन्हों ने मलयगिरि के कथन के साथ आनेवाली असंगति का तार्किक दृष्टि से परिहार भी किया है। असंगति यों आती है कि जब ज्पाध्यायजी सिद्धसेन दिवाकर को अभेद पक्ष का पुरस्कर्ती वतलाते हैं तब श्रीमलय-गिरि सिद्धसेन दिवाकर को युगपत् पक्ष का पुरस्कर्ता वतलाते हैं। जपाध्यायजी ने असंगति का परिहार यह कह कर किया है कि श्रीमलयगिरि का कथन अभ्युपगम वाद की दृष्टि से हैं अर्थात सिद्धसेन दिवाकर वस्तुत: अभेद पक्ष के पुरस्कर्ता हैं पर थोडी देर के लिए कम पक्ष का खण्डन करने के लिए ग्रुह्त में युगपत् पक्ष का आश्रय कर छेते हैं और फिर अन्त में अपना अभेद पक्ष स्थापित करते हैं। उपाध्यायजी ने असंगति का परिहार किसी भी तरह क्यों न किया हो परंतु हमें तो यहाँ तीनों विप्रति-पत्तियों के पक्षकारों को दर्साने वाले सभी उल्लेखों पर ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करना है।

हम यह जपर वतला चुके हैं कि (क्रम, युगपत् और अभेद इन तीनों वादों की चर्चा वाले सब से पुराने दो प्रन्थ इस समय हमारे सामने हैं जो दोनों जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण की ही कृति)हैं। उन में से, विशेषावश्यक भाष्य में तो चर्चा करते समय जिनभद्रने पक्षकाररूप से न तो किसी का विशेष नाम दिया है और न 'केचित्' 'अन्ये' आदि जैसे शब्द ही निर्दिष्ट किए हैं। परंतु विशेषणवती में तीनों वादों की चर्चा शुरू करने के पहले जिनभद्र ने 'केचित्' शब्द से युगपत् पक्ष प्रथम रखा है, इस के वाद 'अन्ये' कह कर कम पक्ष रखा है, और अंत में 'अन्ये' कह कर अभेद पक्षका निर्देश किया है। विशेषणवती की उन की खोपज्ञ व्याख्या नहीं है इस से हम यह नहीं कह सकते हैं कि जिनभद्रको 'केचित्' और 'अन्ये' शब्द से उस उस वाद के पुरस्कर्ता रूप से कीन कीन आचार्य अभिप्रेत थे।

१ देखो, नंदी टीका पृ० १३४।

२ "केई भणंति जुगवं जाणइ पासइ य केवली नियमा । अण्णे एगंतरियं इच्छंति सुओवएसेणं ॥ १८४ ॥ अण्णे ण चेव वीसुं दंसणिसच्छंति जिणवरिंदस्स । जं चिय केवलणाणं तं चिय से दरिसणं विंति ॥१८५॥" – विशेषणवती ।

यद्यपि विशेषणवती की स्वोपज्ञ व्याख्या नहीं है फिर भी उस में पाई जानेवाली प्रस्तुत तीन वाद संबंधी कुछ गाथाओं की व्याख्या सब से पहले हमें विक्रमीय आठवीं सदी के आचार्य जिनदास गणि की 'नन्दीचूणिं' में मिलती है। उस में भी हम देखते हैं कि जिनदास गणि 'केचित्' और 'अन्ये' शब्द से किसी आचार्य विशेष का नाम सूचित नहीं करते । वे सिर्फ इतना ही कहते हैं कि केवल ज्ञान और केवल दर्शन उपयोग के वारे में आचार्यों की विप्रतिपत्तियाँ हैं। जिनदास गणि के थोड़े ही समय वाद आचार्य हरिभद्र ने उसी नन्दी चूर्णि के आधार से 'नन्दीवृत्ति' लिखी है। उन्हों ने भी अपनी इस नन्दी वृत्ति में विशेषणवतीगत प्रस्तुत चर्चावाली कुछ गाथाओं को ले कर उन की व्याख्या की है। जिनदास गणिने जब 'केचित्' 'अन्ये' शब्द से किसी विशेष आचार्य का नाम सूचित नहीं किया तव हरिभद्रसूरि ने विशेषणवती की उन्हीं गाथाओं में पाए जानेवाले 'केचित्' 'अन्ये' शब्द से विशेष विशेष आचार्यों का नाम भी सूचित किया है। उन्हों ने प्रथम 'केचित्' शब्द से युगपद्वाद के पुरस्कर्ता रूप से आचार्य सिद्धसेन का नाम सूचित किया है। इस के बाद 'अन्ये' शब्द से जिनभद्र क्षमाश्रमणको क्रमवाद के पुरस्कर्ती रूप से सूचित किया है और दूसरे 'अन्ये' शब्द से बृद्धाचार्य को अभेद वाद का पुरस्कर्ता वत-लाया है। हरिभद्रसूरि के बाद बारहवीं सदी के मलयगिरिसूरि ने भी नन्दीसूत्र के ऊपर टीका लिखी है। उस (ए०१३४) में उन्हों ने वादों के पुरस्कर्ता के नाम के वारे में हरिभद्रसूरि के कथन का ही अनुसरण किया है। यहाँ स्मरण रखने की वात यह है कि विशेषावश्यकभाष्य की उपलब्ध दोनों टीकाओं में - जिनमें से पहली आठवीं नवीं सदी के कोट्याचार्य की हैं और दूसरी वारहवीं सदी के मलधारी हेमचन्द्र की हैं - तीनों वादों के पुरस्कर्ता रूप से किसी आचार्य विशेष का नाम निर्दिष्ट नहीं हैं। फम से फम कोट्याचार्य के सामने तो विशेपावश्यक भाष्य की जिनभद्रीय खोपरा व्याख्या मौजूद थी ही। इस से यह कहा जा सकता है कि उस में भी तीनों वादों के पुरस्कर्ता रूप से किसी विशेष आचार्य का नाम रहा न होगा; अन्यथा कोट्याचार्य उस जिनभद्रीय खोपर व्याख्या में से विशेष नाम अपनी विशेषावश्यक भाष्यवृत्ति में जरूर लेते। इस वरह हम देखते हैं कि जिनभद्र की एकमात्र विशेषणवती गत गाथाओं की व्याख्या करते समय सबसे पहले आचार्य हरिभद्र ही तीनों वादों के पुरस्कर्ताओं का विशेष नामोहेख करते हैं।

दूसरी तरफ से हमारे सामने (प्रस्तुत तीनों वादों की चर्चावाला दूसरा प्रन्ध 'सन्मिति' तर्क' है जो निर्विवाद सिद्धसेन दिवाकर की कृति है। इस में दिवाकरधी ने फ्रमवाद फा

१ "किचन' सिद्धसेनाचार्यादयः 'भणंति'। किं १। 'ग्रुगपद्' एकसिन् काले जानाति पर्यति च। वः १। फेवली, न लन्यः। 'नियमात्' नियमेन॥ 'लन्ये' जिनभद्रगणिक्षमाध्रमणप्रशतयः। 'एकन्तरितम्' जानाति पर्यति च इत्येवं 'इच्छन्ति'। 'श्रुतोपदेशेन' यपाश्रुतागमानुसारेण इत्यर्थः। 'अन्ये' तु चृद्धाचार्याः 'न चैव विष्वक्' पृथक् तत् 'दर्शनमिच्छन्ति'। 'जिनवरेन्द्रस्य' केवितन इत्यर्थः। किं दिर्हि १। 'यदेव केवल्हानं त्येव' से' तस्य केवितनो 'दर्शनं' ब्रुवते ॥"-नन्दीवृत्ति हारिभद्री, पृ० ५२। २ मत्यपारीने कनेद पर वा समर्थक "एवं कियतमेदमप्रतिहतम्' इत्यारि पद्य स्तुतिकारके नामने चहुत किया है और वटा है कि वंशा मानना युकियुक्त नहीं है। इससे इतना तो स्पष्ट है कि मत्यपारीने स्तुतिकार को लनेद वार्ण माना है। देखे, विशेषा० गा० ३०९१ की टीका। उत्ती पद्यको कोव्याचार्यने 'इतं च' वह वर्षे चहुत किया है-हे० ८७३।

पूर्वपक्ष रूप से उद्देख करते समय 'केचित' इतना ही कहा है। किसी विशेष नामका निर्देश नहीं किया है। युगपत और अमेद वाद को रखते समय तो उन्हों ने 'केचित' 'अन्ये' जैसे शब्द का प्रयोग भी नहीं किया है। पर हम जब विक्रमीय ग्यारहवीं सदी के आचार्य अभयदेव की 'सन्मितिटीका' को देखते हैं तब तीनों वादों के पुरस्कर्ताओं के नाम उसमें स्पष्ट पाते हैं [ पृ० ६०८ ] अभयदेव हरिभद्र की तरह कम वादका पुरस्कर्ता तो जिनभद्र क्षमाश्रमण को ही वतलाते हैं पर आगे उन का कथन हरिभद्र के कथन से जुदा पड़ता है। हरिभद्र जब युगपद् वाद के पुरस्कर्ता रूप से आचार्य सिद्धसेन का नाम सूचित करते हैं। हरिभद्र जब अभयदेव उस के पुरस्कर्ता रूप से आचार्य मह्मवादी का नाम सूचित करते हैं। हरिभद्र जब अभेद वाद के पुरस्कर्ता रूप से आचार्य का नाम सूचित करते हैं। हरिभद्र जब अभेद वाद के पुरस्कर्ता रूप से श्राचार्य का नाम सूचित करते हैं। इस तरह दोनों के कथन में जो भेद या विरोध है उस पर विचार करना आवश्यक है।

ऊपर के वर्णन से यह तो पाठकगण भली भाँति जान सके होंगे कि हरिभद्र तथा अभयदेव के कथन में क्रम वाद के पुरस्कर्ता के नाम के संबंध में कोई मतभेद नहीं। उनका मतभेद युगपद वाद और अभेद वाद के पुरस्कर्ताओं के नाम के संबंध में हैं। अव प्रश्न यह है कि हरिभद्र और अभयदेव दोनों के पुरस्कर्ता संबंधी नामसूचक कथन का क्या आधार है ?। जहाँ तक हम जान सके हैं वहाँ तक कह सकते हैं कि उक्त दोनों सूरि के सामने क्रम बाद का समर्थक और युगपत् तथा अभेद बाद का प्रतिवादक साहित्य एकमात्र जिनभद्र का ही था, जिस से वे दोनों आचार्य इस वात में एकमत हुए, कि क्रम वाद श्रीजिनभद्र गणि क्षमाश्रमण का है। परंतु आचार्य हरिभद्र का उहेल अगर सव अंशों में अभ्रान्त है तो यह मानना पड़ता है कि उन के सामने युगपद बाद का समर्थक कोई खतंत्र प्रनथ रहा होगा जो सिद्धसेन दिवाकर से भिन्न किसी अन्य सिद्धसेन का बनाया होगा। तथा उन के सामने अभेद वाद का समर्थक ऐसा भी कोई प्रन्थ रहा होगा जो सन्मतितर्क से भिन्न होगा और जो बृद्धाचार्यरचित माना जाता होगा। अगर ऐसे कोई प्रनथ उन के सामने न भी रहे हों तथापि कम से कम उन्हें ऐसी कोई सांप्रदायिक जनश्रुति या कोई ऐसा उहेख मिला होगा जिस में कि आचार्य सिद्धसेन को युगपद् वाद का तथा बृद्धाचार्य को अभेद वाद का पुरस्कर्ता माना गया हो। जो छछ हो पर हम सहसा यह- नहीं कह सकते कि हरिभद्र जैसा बहुश्रुत आचार्य यों ही कुछ आधार के सिवाय युगपद वाद तथा अभेद वाद के पुरस्कर्ताओं के विशेष नाम का उड़ेख कर दें। समान नामवाले अनेक आचार्य होते आए हैं। इस लिए असंभव नहीं कि (सिद्धसेन दिवाकर से भिन्न कोई दूसरे भी सिद्धसेन हुए हों जो कि युगपद् वाद के समर्थक हुए हों)या माने जाते हों। यद्यपि (सन्मतितर्क में सिद्धसेन दिवाकर ने अभेद पक्ष का ही स्थापन किया)है अत एव इस विषय में सन्मतितक के आधार पर हम कह सकते हैं कि अभयदेव सूरि का अभेद वाद के पुरस्कर्ता रूप से सिद्धसेन दिवाकर के नाम का कथन विलक्कल सही है और हरिभद्र का कथन विचारणीय है। पर हम अपर कह आए हैं कि क्रम आदि तीनों बादों की चर्चा बहुत पहले से शुरु हुई और शतान्दियों तक

चली तथा उस में अनेक आचारों ने एक एक पक्ष ले कर समय समय पर भाग लिया। जब ऐसी स्थिति है तब यह भी कल्पना की जा सकती है कि सिद्धसेन दिवाकर के पहले बृद्धाचार्य नाम के आचार्य भी अभेद वाद के समर्थक हुए होंगे या परंपरा में माने जाते होंगे। सिद्धसेन दिवाकर के गुरुह्म से बृद्धवादि का उद्देश भी कथानकों में पाया जाता है। आश्चर्य नहीं कि बृद्धाचार्य ही बृद्धवादी हों और गुरु बृद्धवादि के द्वारा समर्थित अभेद बाद का ही विशेष स्पष्टीकरण तथा समर्थन शिष्य सिद्धसेन दिवाकर ने किया हो। सिद्धसेन दिवाकर के पहले भी अभेद बाद के समर्थक निःसंदेह हूप से हुए हैं यह बात तो सिद्धसेन ने किसी अभेद बाद के समर्थक एकदेशीय मत [सन्मित २.२१] की जो समालोचना की है उसी से सिद्ध है। यह तो हुई हरिभद्रीय कथन के आधार की बात।

अब हम अभयदेव के कथन के आधार पर विचार करते हैं। अभयदेव सृिर के सामने जिनभद्र क्षमाश्रमण का कमवादसमर्थक साहित्य रहा जो आज भी उपलब्ध है। तथा उन्हों ने सिद्धसेन दिवाकर के सन्मतितक पर तो अतिविस्तृत टीका ही लिखी है कि जिस में दिवाकर ने अभेद वाद का स्वयं मार्मिक स्पष्टीकरण किया है। इस तरह अभयदेव के वादों के पुरस्कर्तासंबंधी नाम वाले कथन में जो कम वाद के पुरस्कर्ता रूप से जिनभद्र का तथा अभेद वाद के पुरस्कर्ता रूप से सिद्धसेन दिवाकर का उहेल हैं वह तो साधार है ही; पर युगपद् वाद के पुरस्कर्ता रूप से महवादि को दरसाने वाला जो अभयदेव का कथन है उस का आधार क्या है ? - यह प्रश्न अवश्य होता है। जैन परंपरा में महवादी नाम के कई आचार्य हुए माने जाते हैं पर युगपद वाद के पुरस्कर्ता रूप से अभयदेव के . द्वारा निर्दिष्ट महवादी वही वादिग्रुख्य संभव हैं जिन का रचा 'द्वादशारनयचक्र' मीजृद है और जिन्हों ने दिवाकर के सन्मितिक पर भी टीका लिखी थी जो कि उपलब्ध नहीं है। यद्यपि द्वादशारनयचक्र अखंड रूप से उपलब्ध नहीं है पर वह सिंहगणि ध्रमाध्रमण फृत धीका के साथ खंडित प्रतीक रूप में उपलब्ध है। अभी हमने उस सारे सटीक नवचक्र का अवलोकन कर के देखा तो उस में कहीं भी फेवल ज्ञान और फेवल दर्शन के संबंध में भचलित उपर्युक्त वादों पर थोड़ी भी चर्चा नहीं मिली । यदापि सन्मतितर्क की महवादिस्त टीका उपलब्ध नहीं है पर जब सहवादि अभेद समर्थक दिवाकर के प्रन्थ पर टीका लिखें तब यह कैसे माना जा सकता है कि उन्हों ने दिवाकर के प्रनय की व्याक्या लिखते समय उसी में उन के विरुद्ध अपना युगपत् पक्ष किसी तरह स्वादित किया हो। इस तरह जब हम सोचते हैं तब यह नहीं कह सकते हैं कि अभयदेव के युगपद वाद के पुरस्कर्ता रूप से महवादि के उहेख का आधार नयचक या उन की सन्मतिटीया में से रहा होगा। अगर अभयदेव का उक्त उहेदांश अभ्रान्त एवं साधार है तो अधिय से अधिक इम यही कल्पना कर सकते हैं कि महवादि का छोई जन्य युगपन् पछ समर्थक छोटा बड़ा प्रनथ अभयदेव के सामने रहा होगा अथवा ऐसे मन्तव्य वाला बोई बहेन बन्टें

१ "उक्तं च बादिसुख्येन श्रीमहबादिना सन्मती"-अनेबान्तरायपतारा टीका, १० ९९६ ।

मिला होगा। अस्तु। जो कुछ हो पर इस समय हमारे सामने इतनी वस्तु निश्चित है कि अन्य वादों का खण्डन कर के कम वाद का समर्थन करने वाला तथा अन्य वादों का खण्डन कर के अभेद वाद का समर्थन करने वाला खतंत्र साहित्य मौजूद है जो अनुक्रम से जिनभद्रगणि तथा सिद्धसेन दिवाकर का रचा हुआ) है। अन्य वादों का खण्डन कर के एक मात्र युगपद् वाद का अंतमें खापन करने वाला कोई खतंत्र प्रन्थ अगर है तो वह खेताम्बरीय परंपरा में नहीं पर दिगंबरीय परंपरा में है।

# (१०) ग्रन्थकार का तात्पर्य तथा उन की खोपज्ञ विचारणा

्रांडपाध्यायजी के द्वारा निर्दिष्ट वित्रतिपत्तिओं के पुरस्कर्ता के वारे में जो कुछ कहना था उसे समाप्त करने के वाद अंत में दो वातें कहना है।

- (१) (उक्त तीन वादों के रहस्य को वतलाने के लिए उपाध्यायजी ने जिनभद्रगणि के किसी प्रन्थ को ले कर ज्ञानविन्दु में उस की ज्याख्या क्यों नहीं की और दिवाकर के सन्मतितकेगत उक्त वाद वाले भाग को ले कर उस की ज्याख्या क्यों की ?। हमें इस पसंदगी का कारण यह जान पड़ता है कि उपाध्यायजी को तीनों वादों के रहस्य को अपनी दृष्टि से प्रकट करना अभिमत था फिर भी उन की तार्किक बुद्धि का अधिक श्रुकाव अवश्य अभेद वाद की ओर) रहा है। ज्ञानविन्दु में पहले भी जिहाँ मति-श्रुत, और अवधि-मनःपर्याय के अभेद का प्रश्न आया वहाँ उन्हों ने बड़ी खूबी से दिवाकर के अभेद मत का समर्थन किया) है। यह सूचित करता है कि उपाध्यायजी का गुख्य निजी तात्पर्य अभेद पक्ष का ही है। यहाँ यह भी ध्यान में रहे कि सन्मति के ज्ञानकाण्ड की गाथाओं की ज्याख्या करते समय उपाध्यायजी ने कई जगह पूर्व ज्याख्याकार अभय-देव के विवरण की समालोचना की है और उस में श्रुटियाँ वतला कर उस जगह खुद नये ढंग से ज्याख्यान भी किया है!।
- (२) [ § १७४ ] दूसरी वात उपाध्यायजी की विशिष्ट सूझ से संबंध रखती है, वह यह कि (ज्ञानविन्दु के अन्त में उपाध्यायजी ने प्रस्तुत तीनों वादों का नयभेद की अपेक्षा से समन्वय किया है जैसा कि उन के पहले किसी को सूझा हुआ जान नहीं पडता) इस जगह इस (समन्वय को वतलाने वाले पद्यों का तथा इस के वाद दिए गए ज्ञान-महत्त्वसूचक पद्य की सार देने का लोभ हम संवरण कर नहीं सकते ) सब से अंत में उपाध्यायजी ने अपनी प्रशस्ति दी है जिस में खुद अपना तथा अपनी गुरु परंपरा का वही परिचय है जो उन की अन्य कृतियों की प्रशस्तियों में भी पाया जाता है (सूचित पद्यों का सार इस प्रकार है —
- १ जो लोग गतानुगतिक बुद्धिवाले होने के कारण प्राचीन शास्त्रों का अक्षरशः अर्थ करते हैं और नया तर्कसंगत भी अर्थ करने में या उसका स्वीकार करने में हिचकिचाते हैं उन को लक्ष्य में रख कर उपाध्यायजी कहते हैं कि शास्त्र के पुराने वाक्यों में से

१ देखो, § १०४,१०५,१०६,११७,१४८,१६५।

युक्तिसंगत नया अर्थ निकालने में वे ही लोग डर सकते हैं जो तर्कशास्त्र से अनिमहा हैं। तर्कशास्त्र के जान कार तो अपनी प्रज्ञा से नये नये अर्थ प्रकाशित करने में कभी नहीं हिचिकचाते। इस बात का (उदाहरण) संमति का दूसरा काण्ड ही है। जिस में किवलज्ञान और केवलदर्शन के विषय में कम, योगपद्य तथा अभेद पक्ष का खण्डन-मण्डन करने वाली चर्चा) है। जिस चर्चा में पुराने एक ही सूत्रवाक्यों में से (हर एक पक्षकारने अपने अपने अभिन्नेत पक्ष को सिद्ध करने के लिए तर्क द्वारा जुदे जुदे अर्थ फलित किए हैं।

२ (महवादी जो एक ही समय में ज्ञान-दर्शन दो उपयोग मानते हैं उन्हों ने भेदरपर्शी व्यवहार नय का आश्रय लिया है। अर्थात् (मह्वादी का यौगपद्य वाद व्यवहार नय के अभिप्राय से) समझना चाहि। पूज्य श्री (जिन्मद्रगणि क्षमाश्रमण जो क्षम वाद के समर्धक हैं वे कारण और फल की सीमा में ग्रुद्ध ऋजुसूत्र नय का प्रतिपादन) करते हैं। अर्थात् वे कारण और फल रूप से ज्ञान-दर्शन का भेद तो व्यवहारनयसिद्ध मानते ही हैं पर उस भेद से आगे वढ कर वे ऋजुसूत्र नय की दृष्टि से मात्र एकसमयाविच्छित्र वस्तु का अस्तित्व मान कर ज्ञान और दर्शन को भिन्न भिन्न समयभावी कार्यकारणरूप से क्षम-वर्ती प्रतिपादित करते हैं। (सिद्धसेन सूरि जो अभेद पक्ष के समर्थक हैं उन्हों ने संप्रद नय का आश्रय किया है जो कि कार्य-कारण या अन्य विपयक भेदों के उच्छेद में ही प्रवण है। इस लिए ये तीनों सूरिपक्ष नयभेद की अपेक्षा से परस्पर विरुद्ध नहीं हैं।

३ — केवल पर्याय उत्पन्न हो कर कभी विच्छित्र नहीं होता। अत एव उस सादि अनंत पर्याय के साथ उस की उपादानभूत चैतन्यशक्ति का अभेद मान कर ही चैतन्य को शास्त्र में सादि-अनंत कहा है। और उसे जो क्रमवर्ती या सादिसान्त कहा है, सो केवल पर्याय के भिन्न भिन्न समयाविच्छित्र अंशों के साथ चैतन्य की अभेद विवक्षाते। जब केवलपर्याय एक मान लिया तब तद्गत सूक्ष्म भेद विवक्षित नहीं हैं। और जय कालकृत सूक्ष्म अंश विवक्षित हैं तब उस केवलपर्याय की अखण्डता गीण है।

४—भिन्न भिन्न क्षणभावी अज्ञान के नाश और ज्ञानों की उत्पत्ति के भेद आधार पर प्रचित ऐसे भिन्न भिन्न नयाश्रित अनेक पक्ष शास्त्र में जैसे सुने जाते हैं वैसे ही अगर तीनों आचार्यों कें पक्षों में नयाश्रित मतभेद हो तो क्या आश्चर्य है। एक ही विषय में जुदे जुदे विचारों की समान रूप से प्रधानता जो दूर की वस्तु है वह एहाँ हिंगीचर होती है ?।

इस जगह उपाध्यायजी ने शास्त्रप्रसिद्ध उन नयाशित पक्षमेदों की सूचना की हैं जो अज्ञाननाश और ज्ञानोत्पत्ति का समय जुदा जुदा मान कर तथा एक मान कर प्रचित्व हैं। एक पक्ष तो यही कहता है कि आवरण का नाश और ज्ञान की उत्पत्ति ये दोनों, हैं तो जुदा पर उत्पन्न होते हैं एक ही समय में। जब कि दूसरा पक्ष कहता है कि दोनों की उत्पत्ति समयभेद से होती है। अधम अज्ञाननाश और पीछे ज्ञानोत्पत्ति । तीसरा पक्ष कहता है कि अज्ञान का नाश और ज्ञान की उत्पत्ति ये कोई जुदे हुदे भाव नहीं हैं एक ही वस्तु के वोधक अभावप्रधान और भावप्रधान दो भिन्न शब्द मान हैं।

4 — जिस जैन शास ने अनेकान्त के वल से सत्त्र और असत्त्व जैसे परस्पर विरुद्ध धर्मों का समन्वय किया है और जिस ने विशेष्य को कभी विशेषण और विशेषण को कभी विशेष्य मानने का कामचार खीकार किया है, वह जैन शास्त्र ज्ञान के वारे में प्रचित तीनों पक्षों की गौण-प्रधान-भाव से व्यवस्था करे तो वह संगत ही है।

६ – स्वसमय में भी जो अनेकान्त ज्ञान है वह प्रमाण और नय उभय द्वारा सिद्ध है। अनेकान्त में उस उस नय का अपने अपने विषय में आग्रह अवदय रहता है पर दूसरे नय के विषय में तटस्था भी रहती ही है। यही अनेकान्त की खूबी है। ऐसा अनेकान्त कभी सुगुरुओं की परंपरा को मिध्या नहीं ठहराता। विशाल बुद्धिवाले विद्वान सहर्शन उसी को कहते हैं जिस में सामझंस्य को स्थान हो।

७ (खल पुरुष हतबुद्धि होने के कारण नयों का रहस्य तो कुछ भी नहीं जानते परंतु उल्टा वे निद्वानों के विभिन्न पक्षों में विरोध वतलाते हैं। ये खल सचमुच चन्द्र और सूर्य तथा प्रकृति और विकृति का व्यव्यय करने वाले हैं। अर्थात् वे रात को दिन तथा दिन को रात एवं कारण को कार्य तथा कार्य को कारण कहने में भी नहीं हिचिकचाते। दुःख की वात है कि वे खल कहीं भी गुण को खोज नहीं सकते।

८ (प्रस्तुत ज्ञानिवन्दु प्रनथ के असाधारण स्वाद के सामने कल्पपृक्ष का फलसाद क्या चीज़ है। तथा इस ज्ञानिवन्दु के आसाद के सामने द्राक्षास्वाद, अमृतवर्षा और स्वीसंपत्ति आदि के आनंद की रमणीयता भी क्या चीज है।

# ज्ञानविन्दुपरिचयगत विशेषशब्द सूची।

# [अंक पृष्टांकके सूचक हैं ]

| প্ৰ                       |                     | अनेकान्तंदृष्टि        | १५.३९.४०.      |
|---------------------------|---------------------|------------------------|----------------|
| अक् <b>लं</b> क ८–१       | २.२२.३६.५५.         | अ ने का न्त व्य व स्था | <b>२.</b> १२.  |
| अकलंकीय कि                | 44.                 | अन्तःकरण               | १३.१५.         |
| अक्षर–अनक्षर              | 38.                 | अन्तरात्मा             | ५२.            |
| अक्षरश्रुत                | ८.२१.२२.            | अपवर्ग                 | १८.            |
| अखण्ड ब्रह्म का अस्तित्व  | 40.                 | अपवाद                  | २७.            |
| अङ्गप्रविष्ट              | <b>२१.</b> २२.      | अपाय                   | 48.            |
| अङ्गवाद्य                 | <b>२१.</b> २२.      | अपूर्ण                 | १४•            |
|                           | 9.86.89.48.         | अपूर्णज्ञान            | १४.१७.         |
|                           | ५२.६३.              | अपूर्णेत्रकाश          | १७.            |
| अज्ञान का आश्रय           | १६.                 | अप्रमत्त               | ३३.            |
| अज्ञान शक्ति              | 48.                 | अप्रमाद्               | 3.             |
| अदृष्ट                    | २०.४६.              | अभयदेव                 | १०.६०.६१.६२.   |
| अ दृष्ट का र ण वा दृ      | ४६.                 | अभाव                   | ६३.            |
| अद्वैतभावना               | २२.                 | अ भि ध म्म त्थ सं ग हो | ३९.४१.         |
| अ है त वा दी              | 40.                 | अ भि ध र्म को प        | ३२.            |
| अधर्म                     | २८.                 | अभिनियोध               | 8.             |
| अध्यवसाय                  | 89.                 | अभेद्रवक्ष ५९          | ५.५६.५७.५८.६३. |
| अनक्षर                    | ٤.                  | अभेदवाद                | ५८.६१.६२.      |
| अनक्षरश्रुत               | २१.२२.३६.           | अभ्यासद्शा             | ४०.            |
| अनन्त वीर्य               | १०.                 | अभ्युपगमवाद            | 46.            |
| अनभ्यासद्शा               | 80.                 | अमूर्त्ते अध्यवसाय     | ₹0.            |
| अनावृत्तत्व               | १५.                 | अयतना                  | ध्र            |
| अनुगम                     | २५.२६.३०.           | अर्य                   | ₹4.            |
| अनुमान                    | ५-७.९.२३.           | <b>अधं</b> वोध         | ₹७.            |
| अनुमानादि                 | ४५.                 | ं क्षर्यविचारणा        | ₹5.            |
| अ नु यो ग                 | •                   | · अर्घविधि             | ₹₹.            |
| अ नु यो गहा र             | <b>५.२१.२४.२</b> ६. |                        | <b>R4.</b>     |
| अ ने फा न्त ज य प ता का द |                     | <b>अर्घातुगम</b>       | दइ.            |
| अनेकान्तज्ञान<br>१        | <b>Ę</b> ೪.         | ् लपीपित               | ξ.             |

| , .                    |                                    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| अर्थावमह्              | ३८.३९.                             | आत्माभिनिवेश           | ४९.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| अहेम् 🛴                | 4,0.                               | आध्यात्मिक,            | 80.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>अ</b> ईत्त्व        | १८.                                | आध्यात्मिकृता          | ₹₹.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| अवग्रह                 | <b>૨</b> ૧.૨૪.૨ <sup>″</sup> ७.५३. | आध्यात्मिंकविकासः      | कम १७.१८.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| अवधि                   | ४.२२.४०.४१.४२.                     | आध्यात्मिकशक्तिज       | न्यज्ञान ४२.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| अवधि-मनःपर्याय         | ६२.                                | आप्तपरीक्षा            | 80.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| अवस्था अज्ञान          | 84.                                | आप्त मी मां सा 🤼       | 44.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| अवाय                   | ३७.३८.३९.                          | आरम्भणका इन्द्रिय      | ा आपाथ गमन ३९.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| अविद्या                | . 84.                              | आर्थपरंपरा             | ३ २६.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| अ वे स्ता              |                                    | आर्थर क्षित            | <b>५.६.७.२५.</b> `                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| अश्वतनिश्रित           | <b>२</b> ४.२५.                     | आर्यशाखा               | ₹0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| अष्ट शती               | ું લુલ્                            | आवज्जन                 | · <b>३</b> ९.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| अष्टसहस्री             | ધ્                                 | आवरण.                  | १५.६३.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| अ ह स ह सा<br>असत्त्व  | ę <b>y.</b>                        | आवरणकर्म               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| असर्वज्ञ<br>असर्वज्ञ   | 46.                                | आवरणक्षय               | ४६.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| असं <mark>यम</mark>    | <b>૱</b>                           | आ वं इय क नि युं चि    | क्तं ३.४:५.२१.२४.३६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| अहर्दन-ममत्व           | ४९.                                | आदृतत्व                | 84.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                        | २७.२८.३०.३१.३२.                    | आश्रम .                | ₹0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| *,                     | 33.38.                             | आसत्ति                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| अहिंसा∸हिंसा           | <b>२</b> ९.                        | आ स्ति क द र्श न       | ४७.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| •                      | P                                  | • ,                    | ₹ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3                      | आ                                  | इतिहास                 | ₹ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| आकांक्षा               | ३७.                                | इतिहास<br>इन्द्रियजन्य | ₹6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ्ञागम ७.२३.            | २४.२९.३१.३६.३७.                    | इन्द्रिय-मन            | 80.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                        | ४४.५७.                             | ्राम्प्रय-मग           | the state of the s |
| आगमानुसारी             | २१.२२.                             |                        | ८कर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| आगमिक                  | ४.५.                               | ईश्वर                  | ४३.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| आगममूलक तार्किक        | ह २१.                              | ईहा                    | ३७.३८.३९.५४.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| आचार                   | ३१.                                | ,.                     | <u>उ</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| आ चा रा ङ्ग            | ३१.                                | उत्कट मुमुक्षा         | १८.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| आत्मत <del>त्त्व</del> | १५.                                | उत्तराध्ययन            | ₹.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| आत्मपर्याय             | १८.                                | उत्सर्ग                | २७.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| , <b>आत्मशक्ति</b>     | 80.                                | उत्सर्ग-अपवाद          | २८.२९.३०.३४.३५.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>,</b> आत्मशुद्धि    | . 86.                              | उद्यन                  | 80.88.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ्रआत्मा                | १३.१४.१६.४९.५३.                    | उदार                   | ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                        |                                    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| उप दे शपद           | २५.२७.२८.२९.३०.          | काय 🤭                     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|---------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| उपदेशरहस्य          | ··                       | कारण                      | - ६३,                               |
| <b>उपयोग</b>        | -२१.                     | कारणांश                   | · ३८.                               |
| उपाध्या य जी        | ६-१७.२३२५.३०.            | कारिकाशैली                | १२.                                 |
|                     | ३६–६३.                   | का में य निथ क            | . <b>8.</b>                         |
| उपा लि सु त्त       | - 33.                    | कार्यकारण                 | ६३,                                 |
| उ मा स्वा ति        | 4. ६. ८. ९. २ ५. ५४. ५५. | कार्यकारणभाव              | ३७.३८.                              |
|                     | <b>ુ.</b> ે              | का शी                     | . 88.                               |
|                     | •                        | कुन्द् कुन्द्             | . ૫૫,                               |
| ऋषि                 | २८.                      | कु मा रि ल                | ८.१०.२८.                            |
| ऋजुसूत्र नय         | . ६३.                    | कूट खत्व वाद              | १५.                                 |
| एका न्त्रवादी       | . १५.                    | <b>कृतयोगित्व</b>         | 38.                                 |
| ऐदम्पर्यार्थ<br>    | २७.२९.                   | केवल                      | 8.80.                               |
| ओ घ नि र्यु क्ति    | - ३३.                    | केवलज्ञान ७.१२.३          | २२.४२.४८.५४.५९.                     |
| औत्पत्तिकी          | २४.२५.                   |                           | <b>Ę</b> ą.                         |
| औदयिक               | १९.                      | केवलज्ञानावरण             | <b>१</b> ४.१५. <b>१</b> ६.१७.       |
| ं औपनिषद दर्शन      | ४९.                      | केवलज्ञानावारकत्व         | ४७.                                 |
| ं औपाधिकपर्याय      | १७.                      | <b>केवछद्शीन</b>          | ७.२२,५४.५९.६३.                      |
| ·                   | क                        | केवलपर्याय                | ६३.                                 |
| क न्द ली            | २३.४१.                   | केवली                     | १४.                                 |
| <b>क</b> फ          | 86.                      | छेश                       | १९.३४.४७.                           |
| फफजन्य              | ४७.                      | <b>छेशावरण</b>            | १४.                                 |
| कर्तव्य             | રૂ ५.                    | <b>छेशावरणहानि</b>        | १८.                                 |
| <b>कर्म</b>         | १५.१९.                   | कैवल्य                    | १८.                                 |
| <b>कर्मक्षयजन्य</b> | ·                        | कैवल्यज्ञानावस्था         | ·      ? ড.                         |
| कर्मक्षयपक्ष        | ४६.                      | को ट्या चा र्य            | ८.३६.५९.                            |
| ्क में प्रवाद       | - 80.                    | ऋम                        | 46.                                 |
| फ़र्मवर्णन          | २०.                      | क्रमपक्ष                  | ५५.५६.५७.५८.                        |
| फर्मविषयक           | २०.                      | <b>क्रमवर्तित्व</b>       | ધ્યુ.                               |
| फ में शास्त्री य    | લ્,                      | क्रमबाद                   | ५९.६१.६२.६३.                        |
| फर्म साहि त्य       | २२.                      | <b>क्री</b> डा            | ₹७.                                 |
| कर्मस्वभाव          | १४.                      | ध्रणभङ्गयाद               | 8.0.                                |
| कर्मावरण            | १५.                      | क्षणिक                    | ४९.                                 |
| फ ल्प भाष्य         | _                        | क्ष्यक्षेणी               | \$6.80.                             |
| फ़ा म शा ख          | . 86.                    | <b>झ</b> चोपग् <u>ञ</u> न | १८.                                 |

| क्षयोपशमकी प्रक्रिया                           | १ <b>३.१</b> ९. | न्वैतन्यशक्ति '               | <b>. \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \</b> |
|------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------------------------|
| क्षयोपशमजन्य                                   | ' የ ७.          | ज '                           |                                                |
| श्वायिक                                        | १७.             | जगत्                          | 43.                                            |
| क्षायिकचारित्र                                 | १७.             | जड .                          | 89.                                            |
| <b>क्षायोपश</b> मिक                            | <b>१९.</b>      | ज य न्त                       | ₹0,                                            |
| ं.<br>ख                                        |                 | जर थो स्थियन                  | २६.                                            |
|                                                | <b>६</b> ४.     | <b>ज</b> ल - `                | 80.88.                                         |
| खरू<br>. े .                                   | . 73*           | जल्प                          | 8.9.                                           |
| ग                                              |                 | जवन                           | ३९.                                            |
| गीतार्थत्व                                     | 38.             | जिन दा स ग णि                 | 49.                                            |
| गुण .                                          | 88.             |                               | .२६.३३.३६.                                     |
| गुणस्थान                                       | १७.             |                               | .५९.६०.६३.                                     |
| गृहस्थ                                         | 38.             | जिनभद्रीय                     | 4.                                             |
| गी स्म ट सा र जी व का ण्ड                      | 8,              | जिनेश्वरसूरि                  | 80.                                            |
| गौणप्रधानभाष                                   | ६४.             | जीव                           | १६.                                            |
| गं गे श                                        | 33.80.88.       | जीवनदृष्टि                    | 30.                                            |
| <i>ं</i> • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                 | जीवन्मुक्ति                   | 86.                                            |
| •                                              | <b>49.</b>      | जीवविराधना                    | <b>33.</b>                                     |
| चक्षुरादिविज्ञान                               | ₹ . ७.          | जैन १३.१८.२६.२८.              |                                                |
| म्बर्सुर्विध प्रमाण विभाग                      |                 | 74.46.44.40.                  | ४४.४७.                                         |
| म्बतुविधवाक्यार्थज्ञानका इति।                  |                 | जै न त के भा पा               | १.८.१०.११.                                     |
| म्बाकीक ं                                      | 86.             | जनतकमाया<br>जैनद्शेन ३८.३९.४४ |                                                |
| म्बालना                                        | <b>₹</b> ₹.₹७.  | जनदशन २८.२५.४४<br>जैनहृष्टि   | 84.85.                                         |
| न्त्रि कि त्सा शा स्त्र                        | 86.             | 1                             | <b>₹</b> ₹.4₹.                                 |
| त्रित                                          | 24.             | जैन परंपरा                    |                                                |
| वित्तसाम्य                                     | ₹8.             | जैनवाङ्मय २१.२३               | .२५.३७.४०.<br>४१.५४.                           |
| <b>,</b> चित्शक्ति                             | <b>44</b> .     |                               |                                                |
| .चि <b>द्र</b> पनहा                            | 24.             | जै न शास्त्र                  | <b>38.68.</b>                                  |
| <i>विन्त</i> न                                 | 23.             | जैन साहि स                    | ₹ <b>%</b>                                     |
| त्रिन्ता                                       | ٩.              | जै न सिद्धान्त                | १९.<br>३७.५८.                                  |
| चिन्तामय 🗇                                     | <b>₹</b> १.     | जै ने तर                      | ३७.५८.                                         |
| चेतन                                           | 43.             | झ                             |                                                |
| चेतना                                          | <b>?</b> ₹.१५.  | <b>ज्ञान</b>                  | <b>३.१३.६३.</b>                                |
| वेतनाशक्ति                                     | 38.             | ज्ञान के पाँच प्रकार          | <b>ą.</b>                                      |
| वेतःपरिज्ञान                                   | 88.             | ्रहानगुण<br>• •               | <b>4</b> 3.                                    |
| चेत∓य                                          | . 43.           | ज्ञानपर्याय                   | १३.                                            |

| कानं प्रवाद ३.                                                                                                                                         | तात्पर्यार्थनिर्णय २६.                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| बानविन्दु १-१२.२२.२४.३०-४८.                                                                                                                            | ताराव्युहज्ञान ४१.                              |
| ५४.६२.                                                                                                                                                 | त्रिविध प्रमाणविभाग ७.                          |
| ह्यानमीमांसा २३.                                                                                                                                       | तुलाविद्या <sup>ं</sup> १५.                     |
| ज्ञानविशेप २१.                                                                                                                                         | तेज ४७.                                         |
| होनसामान्य १३.                                                                                                                                         | द्यागी ३३.३४.                                   |
| <b>श</b> ानसामान्य का लक्षण र १३.                                                                                                                      | द                                               |
| ज्ञानार्णव २.३.                                                                                                                                        | •                                               |
| ज्ञानावरण १४.१५.२०.                                                                                                                                    | द्राधरज्ञकल्प ५२.                               |
| ज्ञानावरणीय १५.                                                                                                                                        | द्र्शन ६३.                                      |
| ज्ञानावारक क्रम का खेरूप १३.                                                                                                                           | दान २७.२८.                                      |
| ह्रोयावरण १४.१५.                                                                                                                                       | दिगम्घरवाङ्मय २२.५५.                            |
| ' त                                                                                                                                                    | दिगम्बर-श्वेताम्बर १८.२२.४४.                    |
| •                                                                                                                                                      | दिगम्बरीय १९.३६.६२.                             |
| तत्त्व ४५.                                                                                                                                             | दिगम्बरीयपरंपरा ६२.                             |
| सत्त्वज्ञ २३.                                                                                                                                          | दिङ्नाग १०.                                     |
| पत्त्वज्ञान २१.                                                                                                                                        | दिवाकरश्री २४.                                  |
| तत्त्वविन्दु ३.                                                                                                                                        | दीर्घोपयोग ३६.                                  |
| सत्त्व बुभुत्सु ४.                                                                                                                                     | दुःख                                            |
| सत्त्वेमसि ४६.५३.                                                                                                                                      | देवनन्दी ८.५५.                                  |
| सत्त्वसंत्रह े २३.३९.४०.४४.४५.                                                                                                                         | देवपूजा ३१.                                     |
| ४८.५७.                                                                                                                                                 | देवभद्र ५.                                      |
| त स्व संग्रहप खिका १४.                                                                                                                                 | दोप ३१.                                         |
| सत्तार्थ ५.२५.                                                                                                                                         | द्रव्य ६६.३७.४४.                                |
| सत्तार्थभाष्य ६.८.५४.५५.                                                                                                                               | द्रव्यपर्याय ४४.                                |
| स स्वार्थ ऋगे क वा सिक् २९.३७.४०.                                                                                                                      | द्रव्यश्चत ३६.                                  |
| तत्त्वार्थसूत्र ५.८.१०.४१.                                                                                                                             | द्रव्यार्थिक १५,                                |
| त स्वसमह्याञ्चका १४८<br>त स्वार्थ ५.२५.  त स्वार्थभाष्य ६.८.५४.५५.  त स्वार्थभोक वार्तिक २९.३७.४०.  त स्वार्थसूत्र ५.८.१०.४१.  त स्वार्थाधिगमसूत्र २१. | द्वादशारनयमञ्ज ६१.                              |
| राजु १९.                                                                                                                                               | द्विविध प्रमाणविभाग ६.७.                        |
| तप र७.२८.                                                                                                                                              | ेहेच ४४.४८.४९.                                  |
| तमागुण १५.                                                                                                                                             | ं द्वेत वादी ५०.                                |
| (17)                                                                                                                                                   | ST.                                             |
| तकेयुग ३७.                                                                                                                                             |                                                 |
|                                                                                                                                                        | ्धर्म २, १, १, १, १, १, १, १, १, १, १, १, १, १, |
|                                                                                                                                                        | धर्मकीर्ति ३.९.१०.२९.४८.                        |
| तात्पर्यज्ञान ३७.                                                                                                                                      | धर्मविन्दु ३.                                   |

| धर्ममार्ग             | · ˈ ` २७ <b>.</b>                  | निर्विकल्पक             | ··· ३९.५३.              |
|-----------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| ध में संग्रहण         | ति ७.१०.                           | निर्विकल्पकज्ञान        | ₹८.                     |
| धर्माधर्म             | १९.४३.                             | निर्विकल्पकवोध          | 43.48.                  |
| धारणा                 | ३७.३८.३९.                          | निर्विकल्पकसमाधि        |                         |
| धारावाही ज्ञा         | न ३९.                              | निश्च य द्वा त्रिं शि व |                         |
| धुवगतिज्ञान           | ४१.                                | नै या यि क              | ३५.३६.३९.४०.५१.         |
|                       | न                                  | नैरात्म्यदृशन           | १८.                     |
| न न्दी                | ٤.                                 | नैरात्मभावना            | 89.40.                  |
| न न्दी का र           | - २४ <b>.</b>                      | नैरात्मभावनाका नि       |                         |
| न न्दी चूर्णी         | <b>46.</b>                         | नै व्क म्यं सि द्धि     | १६                      |
| न न्दी टी का          | ų.<br>ų.                           | न्या य                  | १३.१६.२३.३७.३८.         |
| न न्दी वृत्ति         | 49.                                | न्याय कु सुद्च न्द्र    |                         |
|                       | `<br>. <b>३.४.२१.२४.२५.३९.५९</b> . | न्या य द शे न           | <b>१४.३८.</b>           |
| नय                    | ११.६४.                             | न्या य दी पि का         | . १२.                   |
| नयचऋ                  | 88.                                | न्या य वि न्दु          | <b>३.३८.</b>            |
| न य प्रदी प           | ₹.                                 | न्या य भाष्य            | ٠ २٥.                   |
| <b>न</b> यभेद         | ٠ <u>٠</u><br>६२.                  | न्यायमीमांसा            | . ३०.                   |
| ने यं र ह् <i>स्य</i> | ₹.                                 | न्या य वि नि श्च य      | ٩.                      |
| न या मृत त            |                                    | न्याय विशारदत्व         | . 22.                   |
| नयाश्रित              | <b>4</b> 3.                        | न्या य वै शे वि क       | <b>१८.१९.३८.</b> ४३.४४. |
| म वंय न्या य          | 80.48.                             |                         | ४ <b>६</b> .४७.४९.      |
| <b>न</b> व्यन्यायशा   |                                    | न्या य-वै शे वि क-वे    | दान्तद्शेन १५.          |
| नाम                   | <b>?</b> 3.                        | न्या य सूत्र            | ५.१२.२०.                |
| नामकरणसंस             |                                    | न्यायावतार              | ५.७.८.९.१०.२४.          |
| नामजात्यादि           | 48.                                | न्या या व ता र टी का    | की टिप्पणी 🐪 ५०         |
| निक्षेप               | 22.                                | न्या या व ता र टी क     | ा दि प्प ण ७,           |
| नित्यत्व              | <b>१</b> 4.                        |                         | ч                       |
| निदिध्यासन            | 49.                                | पक्ष धर                 | 80.                     |
| नियमसार               | લ્લ.                               | पञ्चविधज्ञान            | ₹.8.८.                  |
| निराश्रवश्रव          | चित्तसन्तति १८.                    | पश्चविधज्ञानवर्णन       | ११.                     |
| निर्प्रन्थत्व         |                                    | पञ्चविधज्ञानविभाग       | ς.                      |
| नि र्यु क्ति          | ५.९.२२.२४.२५.३०.३२.                | प ख्र सं ग्रह           | . 8.                    |
|                       | ३६.४१.४४.५६.                       |                         | . 88*                   |
| निर्युक्तिकार         | <b>v.</b>                          | प त ख लि                | 39.                     |
| निर्वाण               | 36.                                | पद्                     | ્ રદ્                   |

| पदच्छेद                | २६.                                    | <b>पं</b> चज्ञान                            | 3.5                |
|------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|
| पद्विप्रह              | २६.२७.                                 | प्रकाशात्मयति                               | રૂ ક્              |
| पदार्थ                 | २६.२७.५ <i>७.</i><br>२६.२७.५ <i>७.</i> | प्रकाशावरण                                  | <b>ξξ.</b>         |
| पदार्थोपस्थिति         | ₹₹₹ <b>₹</b> ₹₩.                       | प्रकृति<br>प्रकृति                          | १५.४७.<br>१५.५५    |
| परचित्तज्ञान           | ۶۹.                                    | प्रज्ञा                                     | १५.४४.६४.          |
| परिचत्तविज्ञानना       |                                        | प्रत्यक्ष<br>प्रत्यक्ष                      | پې<br>د د ۱۹۱۹ د د |
| परमात्मा               | ૪૧.<br>ષર.                             |                                             | ५.७.९.४१.४४.       |
| प्रवेराग्य             | १८.                                    | प्रसम्बद्धान<br>प्रसम्बद्ध-परोक्षप्रमाण विश | ફે <b>ડ.</b>       |
| पराथ <u>ी</u> तुमान    | <i>ر</i> د.                            |                                             |                    |
| परिणतशास्त्रज्ञान      |                                        | प्रसक्षानुभव                                | <del>,</del>       |
| परिपाकांश<br>परिपाकांश | . ३४.                                  | प्रयवस्थान<br>प्रथम कर्म प्रन्थ             | २६.२७.             |
|                        | ३८.                                    |                                             | ٧.                 |
| परीक्षा मुख            | 80.                                    | प्रपद्ध                                     | ५०.५२.             |
| परोक्ष<br>पंचीय        | <i>५.७.</i> ४५.                        | प्रभाकर                                     | २८.                |
|                        | 43.                                    | प्रभाचन्द्र                                 | <b>30.</b>         |
| पर्यायार्थिक           | १५.                                    | प्रमाण                                      | 4.6.9.88.58        |
| प्रयन्ती               | <b>३७.</b>                             | प्रमाणपरीक्षा                               | <b>१</b> २.४०.     |
| पा त ख ल               | ४१.                                    | प्रमाणप्रणाली                               | S.                 |
| पात झ छ यो ग सु प्र    | १९.४१.                                 | प्र माण मी मां सा                           | ४१.४३.             |
| पारमार्थिक             | 49.                                    | त्र मा ण मी मां सा भा प                     |                    |
| पारमार्थिकत्व          | 48.                                    | प्रमाणलक्षण                                 | <b>%.</b>          |
| र्पा ली अ भि ध मी      | • -                                    | प्रमाणवार्तिक                               | १०.२९.४८.          |
| पाली वाङ्म य           | ३८.                                    | प्रमाण विनिश्च य                            | ç.                 |
| पिटक<br>क              | ३२.                                    | प्रमाणसंगुच य                               | ?o.                |
| पित्त                  |                                        | प्रमाणसंग्रह                                | 6.9.33.            |
| पित्तजन्य              |                                        | प्रमाणों का समावेश                          | ۷.                 |
| पुनर्जन्मवाद ं         | _                                      | प्रमाद                                      | ३१.३२.३३.३४.       |
| पुरुष                  | १३.१५.४४.                              | !                                           | <b>ξ</b> ε.        |
| पूर्वधर                |                                        | प्रमेच                                      | ३७.४२.             |
| पूष्य पाद              | ८.१०.१९.५५.                            |                                             | <b>S.</b>          |
| पूर्ण                  | •                                      | प्रदृत्ति-निदृत्ति                          | 25.                |
| पूर्णनस                |                                        | प्रशस्त पाद                                 | 왕국.                |
| पूर्व मी मां सा        | •                                      | प्रशस्त्र पाद भाष्य                         | ७.र.३.४१.          |
| <u>पृथ्वी</u>          | ४७.५१.                                 |                                             | 5,5,0              |
| पौद्रलिक               | ₹≎.                                    | -                                           | <b>1.</b> -        |
| पौद्गलिक कर्मद्रव्य    | ξ <sup>4</sup> ς                       | अ <b>सं</b> स् <del>यान</del>               | 1.6.               |

| प्रसंख्यान-सम्प्रज्ञात समाधिका प्रारम | भ ४७.        | त्रह्मभावना                 | ४९.५०.         |
|---------------------------------------|--------------|-----------------------------|----------------|
| प्राचीन परंपरा                        | २७.          | त्रह्मसाक्षास्कार           | १८.४७.५१.५२.   |
| <b>प्रातिभासिक</b>                    | ५१.          | त्रा ह्य <b>ण प रं प रा</b> | २०.३१.         |
| प्रातिभासिक सत्त्व                    | .५२.         | 3                           | a.             |
| श्रामाण्य ३                           | 9.80.        | _                           |                |
| <b>भामाण्यतिश्चय</b>                  | ३९.          | भगवती                       | <b>६.</b> २४.  |
| प्रामाण्यनिश्चयके उपायका प्रश्न       | ३८.          | भ द्र वा हु<br>भय           | 4.24.          |
| फ्                                    |              | भय<br>भाँ तुँ हरी           | ₹ ?•           |
|                                       | ės           | , 🚾                         | <b>१0.</b>     |
| फल <b>क</b>                           | <b>к</b> я.  | भ र्तृहरीय                  | ₹७.            |
| फॅलौंश                                | ३८.          | भवोपप्रहिकर्म               | 44.            |
| <b>ब</b>                              |              | भाव                         | ३५.३७.६३.      |
| वत्तीसी                               | २४.          | भावकर्म                     | . 84.          |
| वन्ध                                  | 40.          | भावनी                       | २८.४६.४८.      |
| वन्धं-मोक्ष                           | ५१.          | भावनाकारणवाद                | ४६.            |
| वहिरात्मा                             | ५१.          | भी वे ना का र ण वा दी       | ४६.            |
| वा हे स्पं स                          | 86.          | भावनाजन्य                   | ४६,            |
| वुं द्ध                               | २३.          | भावनामय                     | . २९.          |
| बुद्धिस <del>रं</del> व               | १५.          | भीवश्चेत '                  | ३६.            |
| वृह् त्क ल्प                          | ч.           | भां ध्य                     | १२.२५.४१.४४.   |
| बृह् त्क रुप भाष्य                    | ५.२६.        | भाष्य कार                   | <b>१९.</b>     |
| वोध                                   | ३७.          | भुवनंज्ञान                  | 88.            |
| वौंद्ध १३.१४.१८.२८.३२.४१.४            | 8.86.        | भोजन                        | २७.            |
|                                       | 88.          | भौतिक                       | 80.            |
| वीं द्धदर्शन १५.१९.३८.                | ४४.४६        | भौतिकता                     | ३१.            |
| वौ द्ध प रि भा पा                     | २९.          | Ŧ                           | Γ              |
| वौद्धमत                               | 80.          | म जिझ म नि का य             | २८.३२.३३.४१.   |
| वौ द स म्प्र दा य                     | २३.          | म ण्ड न मिश्र               | . १६.          |
| त्रह्म १३.१५.५                        | ३.५४.        | मति ४.८.९.१                 | ४.२१.२२.४०.४२. |
| त्रह्मज्ञान                           | ૦.ધર્.       | मति आदि चार ज्ञान           | १४.            |
| ब्रह्मज्ञानका निरास                   | ૪૨.          | मतिज्ञान (                  | ५.२०.२३.२५.३७. |
| त्रह्मज्ञान से अज्ञानादि की निवृत्ति  | •            | मतिज्ञानावरण                | १४.१७.२०.      |
| <b>ब्रह्मनि</b> ष्ठत्व                | 36.          | मतिलिंघ                     | २१.            |
| ब्रह्मवोध                             | 42.          | मतिश्रुत                    | ફ.દ્ર,         |
| त्रहाभाव                              | <b>ષર્</b> . | मृतिसामध्ये ।               | ३६.            |

|                                     |                            | 1 2 6               |                  |
|-------------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------|
| सत्युपयोग 📜                         | २१.                        | योगदर्शन            | १९.२०.           |
| स धु सू द न                         | ३.१२.५०.                   | योग विन्दु          | .३.४१.           |
| सध्यमा                              | રૂ ૭.                      | योग भाष्य           | . ११.            |
| मन्.                                | 45.                        | योगभाष्य कार        | ४१.              |
| <b>मनोजन्य</b>                      | ३८.५३.                     | यो गसूत्र           | ૪૨.              |
| मनःपर्याय ्                         | ४,२२,४०,४१,४२,५१.          | योग्यता             | રૂં હ.           |
| मन्त्र .                            | २६.                        | यौगपद्यपक्ष         | ५५.५६.५७,५८.     |
| <b>मन्द्</b> प्रकाश                 | १७.                        | यौगपद्य वाद         | દ્રું.           |
| मन्दिरनिर्माण                       | ् ३२.                      |                     |                  |
| म छ य गि रि                         | २५.३९.५८.५९.               | ₹.                  |                  |
| म लय गिरी य टी                      | का १९.                     | रघुनाथ · · ·        | 80.              |
| म ह वा दी                           | ४४.५८.६०.६१.६३.            | राग                 | ४७.४८.४९.        |
| <b>महावाक्यार्थ</b>                 | २७.२९.                     | रागादि हास का प्रार | Fस _ १७.         |
| माणि क्य न न्दी                     | १०.                        | राज वार्तिक         | ८.९.२२.५५.       |
| मा हिंस्यात् सर्वभ                  | ·                          | राजवार्तिककार       | १९.              |
| मिथ्यादृष्टि                        | 49.                        | ल घी य स्रय         | ८.९.११.          |
| •                                   | ३.२ <i>७</i> .२८.२९.३४.३५. | लिध                 | २१.३७.           |
| <b>,</b> , , ,                      | ९.४०.४३.४४.४५.४६.          | <b>लिपि</b>         | ર્ હ.            |
| मुक्ति                              | 36.                        | लोकोत्तर <b>शान</b> | २१.              |
| मूर्त                               | 88.                        | है। कि कशास         | ₹१.              |
| मूर्त-अमूर्त                        | 83.                        | ą                   | <b>T</b>         |
| यू । अपू ।<br>मूर्तकर्मरचना         | · २०.                      | वचन                 | યુર્.            |
| \ -                                 | १५.                        | वर्णनशैली           | ۶٠.              |
| मूल-अज्ञान<br>मूला अविद्या<br>मोक्ष | 84.                        | वा क्य प दी य       | ર્ડ.             |
| मोश्र                               | 40.                        | वाक्यार्थ २५.२६.२०  | -                |
| मोह<br>मोह                          | 86.                        | वा च स्प ति मि भ    | <b>₹.</b> १६.२०. |
| viiQ                                | *.*                        | वात                 | 26.              |
| • • • •                             | य                          | वातजन्य             | પૃડ.             |
| यहा                                 | २८.२९.                     | वा त्या य न         | Ęs.              |
| यशीय हिंसा                          | 39.                        | वाद                 | 8.               |
| यतना                                | . વૈવૈ•                    | -                   |                  |
| य शो विजय जी                        | १.११.                      | वादकथा<br>ोची       | ·3.              |
| युक्तयोगी                           | 1                          | वादगोष्टी           | ζ.               |
| युगपत् पक्ष                         | - 4                        | वादिदेवसूरि         | ક્ટ.રેઇ.કેઇ.<br> |
| युगपद् वाद                          | ५९.६१.६२.                  |                     | <b>€</b> , ₹     |
| युआनयोगी प्रतार                     | ह . ४१. :                  | वादि राज            | ξ <b>ε.</b>      |
| 10                                  |                            |                     |                  |

| •           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| . 80.       | वेदान्त प्रक्रिया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ५२.५३.५४,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 80.         | वे दा न्त्र म त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . १६.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| १२.         | वे दान्त सार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | १२.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| २४.         | वैखरी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>३७,</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| . ६४.       | वै दि क                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | २६.३४.४१,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ३१.         | वै दि क द शे न                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . ३६.३८.४१.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 29.         | वै दि क प रंप रा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ३०,३२,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8.          | वै दि क म ऋ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | २६,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| १८.         | वै दि क शा खा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . २६,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| •           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | २५,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             | वैयक्तिक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ३४.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             | वैशेपिक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ७,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| •           | वैशेषिकदरीन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ७.२३.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             | वै शे षि क सूत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 88.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             | वोद्यपन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . <b>३</b> ९,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             | व्यक्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ३७.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             | व्यञ्जनाक्षर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ३६.३७.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             | व्यञ्जनावम्रह्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ३७.३९.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             | व्यवहारनय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ६३,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             | व्याकरण महाभाष्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             | व्याख्याशैली                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | १२.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| •           | व्यापारांश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | · 36.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             | व्यावहारिक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ५१.५२.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| •           | व्यो म व ती                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ७.२३.४३.४४,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| . १६.       | व्यो म शि व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>V</b> ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>३</b> १. | ু হা                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ī                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ६१:         | शक्ति .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ३५.३७.५१.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ५९.६०.६१.   | शबंद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ७,३५,३७.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ः १२८.      | शब्द्शमाण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ু, ঽ৩,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ४५:         | शा न्तर क्षित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 86.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| े ४६.       | शा न्तिसूरि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 80.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>ξο.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ३७.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . २१.३५ <b>.</b><br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| १६.१९.४५.   | । शास्त्र वा त्ती स मुच य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             | 0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0 | व दान्त म त व दान्त सा र व खरी व दिक दर्शन व दिक परंपरा व दिक म ऋ व दिक स ऋ व दिक म ऋ व दिक म ऋ व दिक म ऋ व दिक म ऋ व |

| ्ञांनि                                     | वेन्दुपरिचयगर      | त विशेषशब्द सूची ।            | ७५               |
|--------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------|
| शुक्रोपचयजन्य                              | . 86.              | वितास्वरी यपरंपरा             | દ્રર્.           |
| शुक्रध्यान                                 | ४६.४७.             | श्वेता म्बरी य बाङ्म य        | લ્લ,             |
| <b>शुद्धतार्किक</b>                        | २१.२२.             | घ                             | ( 1.             |
| शुद्धद्रव्य                                | 43.                | पट्खण्डागम                    | y.               |
| शुद्धद्रव्यनयादेश                          | 43.48.             | पड्द्रव्य                     | %.<br>%%.        |
| शुद्धद्रव्योपयोगरूप<br>शुद्धद्रव्योपयोगरूप | 48.                | पट्स्थान                      | ્ર<br>રૂપ.       |
| शुभचन्द्र                                  | ₹.                 | पट्स्थानपतितत्त्व             | २७.<br>२०.       |
| शुन्यस्व<br>शून्यस्व                       | ४९.                | पो ड श क                      | 25.              |
| रें <sup>क</sup> र वर्ष                    | ડ.<br><b>લ</b> ૨.  | स                             | , ),             |
|                                            | ۲۲۰ ۱<br>د.        | संज्ञाक्षर                    | ફ્ઠ.             |
| शंकराचार्य<br>शांकरवेदान्त                 | с.<br>40.          | सत्तागत                       | <b>39.</b>       |
|                                            |                    | सत्त्व                        | ξγ.              |
| श्रद्धानरूपद्शेन का ज्ञानसे अभे            |                    | सत्यगवेपणा                    | ŧ S.             |
| श्रमणजीवन                                  | ₹0.                | सदानन्द                       | <b>१</b> २.      |
| श्रमणपरंपरा                                | <b>૨</b> ૧.<br>૫૧. | सदर्शन                        | Ęy.              |
| श्रवण                                      | 47.                | सन्निकर्प                     | ₹८.              |
| श्रवण-मनन-निदिध्यासन                       |                    | सन्निकर्प                     | <b>₹</b> \$.     |
| श्रीधर                                     | <b>v.</b>          | सन्मति ६.७.१२.२२.             |                  |
| ध्रंत ४.८.९.२१.२२.३                        |                    |                               | ६१.६२.६३,        |
| श्रुतचर्ची                                 | <b>રૂ</b> ધ.       | स म न्त भ द्र                 | ઘ, છ્,           |
| श्चतज्ञानावरण                              | ૨૦.                | समाधिजन्य धर्मद्वारा स        | विद्य ४७.        |
| श्रुतघर                                    | <b>१५</b> ०        | सम्पत्ति                      | £8.              |
| श्चतनिश्चित                                | २३.२५.             | सम्यग्दान                     | શહ.              |
| श्रुत्तनिश्रित और अश्रुतनिश्रित            |                    | सम्यग्दर्शन                   | ઇહ.              |
| भिति का प्रश                               | २०.                | <b>ಜರ್ಮಾ</b> ರಿ               | 23.              |
| <b>श्</b> तिमय                             | २९.                | सयोगी-अयोगी गुणस्थान          | 46.              |
| धुतलंहिध                                   | २१.                | सर्वश                         | <b>८३.४५.५७.</b> |
| श्रुतसामध्ये                               | ३६.                | सर्वत<br>सर्वतस्व<br>सर्वतस्व | <b>४३.४</b> ६.   |
| श्रुति १४.२                                | १.४२.५३.           | सर्व स वा दी                  | ५.इ.             |
| श्रुतिकल्पवाक्य                            | २८.                | सर्व ज्ञात्म सुनि             | 15.              |
| शुतिप्रमाण                                 |                    | सर्वा धंसि दि                 | 6.3 = 5.3.44.    |

५२. सदिक्सशान

२४. सब्दे पाना न हंतव्या

२१.२५.३०. सिविकस्पक्रिनेय

श्वेताम्बर-दिगम्बर ३२.३६. सदिवल्पक्योध श्वेताम्बर-दिगम्बर वाङ्गप २४. सन्वे पाना न ।

₹4.

**ग्र**तिस्मृति

धुतोपचोग

| •                               | •                             |
|---------------------------------|-------------------------------|
| साक्षात्कार ४३.४४.४५.           | संस्कार ३७.                   |
| साधुजीवनकी अशक्यताका प्रश्न ३४. |                               |
| साधुसङ्ग ३३.                    | संहिता : २६.                  |
| सामान्यनियम - २७.               | सं हि ता पा ठ २६.             |
| सामृहिक ३४.                     | सां ख्य १३.१४.१५.१९.२८.२९.३२. |
| सार्वेज्ञ्यजनक ४६.              |                               |
| सार्व इय वादी १३.               | •                             |
| सिद्धत्व १८.                    |                               |
| सिद्धर्षि १०.                   | 86.40.                        |
| सिद्धसेन ६.७.१०.२२.२३.२५.४२.    | सिंहगणि ६१.                   |
| ५२.५५.५८.५९.६०.६१.६२.६३.        |                               |
| सिद्ध से न गणि ५४.              | <del>-</del> θ·               |
| सिद्ध से नीय ५.                 |                               |
| सिद्धहेम २५.                    |                               |
| सिद्धान्तविन्दु ३.५०.           | स्रेह. ४९,                    |
| सुखं ४९.                        | सारण ३८.                      |
| सुरेश्वराचार्थ १६.              | स्मार्च ३४.                   |
| सूत्रकृताङ्ग ३१.३२.३३.          | स्मृति ५.९.३४.३८.             |
| सूक्ष्मा १०११ । ३०० ३७ ।        | स्याद्वा द्वा रुप् छ ता       |
| सूत्र १००१ २६.                  | स्याद्वादरत्नां कर            |
| सूत्रभाष्य ४३.                  | स्वतः-परतस्त्व ३९.            |
| सूत्रशैली १२.                   | स्वतस्त्व-परतःश्रामाण्य 💛 ४०० |
| सूत्रस्पर्शिकनिर्युक्यज्ञगम २५. | स्वतःत्रामाण्य - ३९,          |
| सूत्रस्पर्शी २५.                | स्वतस्त्व-परतस्त्व ३९.        |
| सूर्य: ६४.                      | स्वरूपप्रतीष्ठचिति १८.        |
| संकेतज्ञान ३७.                  | स्वरूपलाभ १८.                 |
| संक्षेपशारीरकवार्तिक १६.        | स्वार्यश्चत ३६.               |
| संग्रहनय ६३.                    | ह                             |
| संघदास २६.                      | हठयोग ४८.                     |
| संज्ञा ५.९.                     | हरिभद्र ३.१०.१७.२६.२७.३०.५१   |
| संज्ञाक्षर ३६.                  | 49.50.                        |
| संतीरण ३९.                      | हरिभद्रीय २७३                 |
| संपटिच्छन्न ? ३९.               |                               |
| संप्रज्ञात १८.                  |                               |
| संयम े ३३.                      | हेतुविन्दुः १९                |
|                                 | हेमचन्द्र १०.२५               |
| संसार ४९.                       | हेमचन्द्रमलधारी ५९.           |

# संपादनमें उपयुक्त यन्थों की सूची ।

```
अद्वेत०-भद्देतसिद्धिः ( निर्णयसागर प्रेस, वंबई )
अद्वेतरत्नरक्षण (निर्णयसागर प्रेस, वंबई)
अनगार०-अनगारधर्मामृत (श्रीमाणिकचन्द दि॰ जैनग्रन्यमाला, वस्त्रई)
अभिध०-अभिधर्मकोप (काशीविद्यापीठ)
आचा०-आचाराङ्गसूत्र (आगमोद्यसमिति)
          कासमीमांसा (निर्णयसागर प्रेस, वंबई)
आप्तमी०
आव॰ नि॰ } आवश्यकनिर्युक्ति-विशेषावश्यकभाष्यान्तर्गतमूल (श्रीयशोबिजयबन्यमाला)
ऋक्सं०-ऋग्वेदसंहिता
उपदेशपद (श्रीमुक्तिकमलजेनमोहनमाला, वहोदरा)
उपदेशरहस्य (श्रीमनसुखभाई भगुभाई, अमदायाद)
ओधनि०-षोघनिर्युनित (भागमोदयसमिति, सुरत)
क्रस्दली०-प्रशस्तपादभाष्यटीका (विजियानगरं सिरीजं, काङ्गी)
कर्स०-गोरमटसार-कर्मकाण्ड (श्रीराजचन्द्र शाखमाला, यम्यई)
कर्सप्र०-कर्मप्रकृति (श्रीमुक्तावाई ज्ञानमंदिर, उभोई)
काव्यप्र० काव्यप्रकाश ( योग्वे संस्कृत सिरीज )
कुसुमा०-न्यायकुसुमाञ्जली (चौलम्वा सिरीज, काशी)
केनो०-केनोपनिवद्
गोम० जी०-गोम्मटसार-जीवकाण्ड (श्रीराजचन्द्र शासमाला, यम्बई )
चतुःशतक (विश्वभारती-प्रन्धमाला, शान्तिनिकेतन)
चित्सुखी (निर्णयसागर प्रेस, वंबई)
छान्दो०-छान्दोग्योपनिषद्
जैनतर्कभाषा (सिंघी जैनप्रन्थमाला)
शानसार (जैनधर्मप्रसारकसभा, भावनगर)
तत्वाचि०-तरवचिन्तामणि (फलकत्ता)
त्तर्ववै०-योगदर्शनभाष्यरीका-तत्त्ववैद्यारदी
तत्त्वसं०-तत्त्वसंत्रह (गायकवाड ओरिएन्टल सिरीज, परोटा)
तत्वसं० पं०-सत्वसंप्रहपिक्षका ( "
         तरवार्धसूत्र
तरवार्ध० टी०-तरवार्धभाष्यटीका-सिद्धसेनकृत
               तत्वार्धः छोकदातिक (निर्णयसागर)
तस्वार्थ् स्हो०
तर्कदी०-नीलकंठी-तर्कसंप्रहरीपिका-नीलकंठी दीवा
तात्पर्य०-न्यायवातिकतात्पर्यटीका (घो० ति० वासी)
तैत्तिरी०-तितिरीयोपनिपर्
दश० च्यू०-एरावेशिकस्यच्यी
दश् नि०-दरायेकालिकतिर्युकित
दश्वे हा०-इत्तवेशहिकसूत्र-छारिमद्रीपरीका
```

```
द्रव्यगुणपर्यायनो रास (यशोविजयोपाध्यायकृत)
  द्रव्यानुयोगतर्कणा (भोजसागरगणिकृत)
  द्वा०-द्वात्रिंशद्वात्रिंशिका (सिद्धसेनकृत)
  धरमपद (पाली मन्थ)
  धर्मपरीक्षा (यशोविजयजीकृत)
 नन्दी०-नन्दीसूत्र
 निश्चय०-निश्चयद्वात्रिंशिका
 नैष्क०-नैष्कर्म्यसिद्धि ( वोम्बे संस्कृत सिरीज )
 न्याय०-न्यायसूत्र
 न्यायकु०-न्यायकुमुदचन्द (माणिकचन्द दि० अन्धेमाला)
 न्यायकुसु०-न्यायकुसुमाञ्जली
 न्यायवि०-न्यायविन्दु (चौलम्बा सिरीज, काशी)
 न्यायमं०-न्यायमक्षरी (
 न्यायमा०-न्यायसूत्रवात्स्यायनभाष्य ( चौ० सि० काशी )
 न्यायवा०-न्यायवार्तिक ( चोखम्बा सिरीज, काशी )
 न्यायवा० ता०-न्यायवार्तिकतात्पर्यंटीका
 पञ्च०-पञ्चसंग्रह ( मुक्ताबाई ज्ञानमंदिर, दभोई )
 पश्चदशी
 पञ्च० विव०-पञ्चपादिकाविवरण
 पञ्चसं०-पञ्चसंग्रह ( मुक्ताबाई ज्ञानमंदिर, डभोई )
 पा०-पाणिनीयसूत्र ·
 पात् महा०-पातञ्जलमहाभाष्य
 पुरुषार्थे०-पुरुपार्थसिङ्युपाय (श्रीराजचन्द्र शास्त्रमाला)
 प्रज्ञापना (भागमोदयसमिति)
प्रमाणनय०-प्रमाणनयतस्वालोकालंकार
प्रमाणवा०-प्रमाणवार्तिक (पटना)
प्र० मी० भा०-प्रमाणमीमांसा-भाषाटिष्यण (सिंघी जैन अन्धमाला)
प्रवचन०-प्रवचनसार (श्रीराजचन्द्र शास्त्रमाला)
प्रशास०-प्रशमरतिप्रकरण
प्रशास्त०-प्रशस्त्रपादभाष्य (विजियानगरं सिरीज)
प्रश्लो०-प्रश्लोपनिषद्
प्रामाण्यवाद्गादाघरी
वृहत्०-वृहत्कलप भाष्य (भाष्मानंद सभा, भावनगर)
बृहद्ग०-बृहदारण्यकोपनिषद्
चृहत्स्व०-चृहत्स्वयंभूस्तोत्र (समन्तभद्रकृत)
बृहद्या० सं०-बृहदारण्यकोपनिपद्-संबंधवार्तिक (पूना)
वोधिच०-वोधिचर्यावतार ( पुशियादिक सोसायदी, कलकत्ता )
भग०-भगवतीसूत्र
भगवद्गीता
भाट्टचि०-भाट्टचिन्तामणि
भामती-ब्रह्मसूत्रभाष्यंटींका
मिलझमनिकाय (पाठी अन्य)
```

```
मध्यान्त०-मध्यान्तविभागसूत्रदीका
महाभारत (कलकता)
माठर-सांख्यकारिका माठरवृत्ति ( चौ० सि० काशी )
मीमांसाद्०-मीमांसाद्र्यन
मुण्ड०-मुण्डकोपनिपद्
मुक्ता०-न्यायसिद्धान्तमुक्तावली
मूलमध्य०-मूलमध्यमककारिका (रिज़या)
यशो० हा०-यशोविजयकृत हात्रिंशहात्रिंशिका
योगद्-योगदर्शन
योगदृ०-योगदृष्टिसमुचय
योगभाष्य (चौलम्बा सि॰ काशी)
राजवा०-तत्त्वार्थराजवार्तिक ( भकलङ्ककृत )
छौकिकन्या०-छौकिकन्यायाअली
विनयपिटक (पाली प्रन्थ)
विच० प्र०-विवरणप्रमेयसंग्रह
विदेशपा०-विदेशपावस्यकभाष्य (यद्गो० प्रन्थमाला)
वेदान्तक०-वेदान्तकल्पलतिका (काशी )
वैशे०-वेशेपिकदर्शन
वैशे० उ०-वैशेषिकसूत्रोपस्कार
शाह्या०-शाह्यायनीयोपनिषद्
शाङ्करभाष्य-श्वेताश्वतरोपनिषद्शाङ्करभाष्य
शावर०-मीमांसादर्शनशावरभाष्य
शास्त्रवा०-शास्रवातीसमुचय (दे०ला फंट)
शिक्षा०-शिक्षासमुचय
श्रीभाष्य (रामानुजाचार्यकृत)
स्त्रोक-मीमांसा श्लोकवार्तिक
श्वेता०-श्वेताश्वतरोपनिपद्
पोड्याक-एरिभद्राचार्यकृत
सन्मति०-सन्मतितर्कप्रकरण
संवन्धवा०-बृहदारण्यकोपनिषद्भाष्यसंवन्धवार्तिक
सर्वेद०-सर्वेदर्शनसङ्ग्रह (श्री अभ्यंकरशाखी, पूना)
सर्वार्थ०-तत्वार्धसूत्रसर्वार्धसिद्धिचाल्या
सागार०-सागारधर्मामृत ( माणिरःचंद० दि० प्रन्थमाटा )
सिद्धान्ति विन्दु (मधुसूदनसरस्वती)
सिद्धान्तलेश (ची॰ सं॰ तिरीज)
सुत्तनिपात (पाली टेक्स्ट)
स्त्ररा०-स्वकताहसूव (भागमोदय)
संक्षेपशा०-संक्षेपशारीरक ( चै।सम्या सं० तिरीज)
स्था०-स्थानाहसूत्र
स्फ्रटार्था०-स्फ्रटार्थामिधर्मकोपव्याहवा ( जापान )
स्याद्वादम०-स्याद्वादमञ्जरी ( योग्ये संस्कृत तिरीज )
स्याद्वादर०-साहादरलाक्र (पूना)
```

# ज्ञानबिन्दुप्रकरणस्य विषयानुक्रमः।

| १. | सामान्यचर्चया ज्ञानस्य पीठिकावन्धः                                       | १–६          |
|----|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
|    | केवलाख्यपूर्णप्रकाशनिरूपणम्                                              |              |
|    | मत्यादिचतुष्करूपमन्दप्रकाशनिरूपणम्                                       | · 8          |
|    | चैतन्यस्य आवृतानावृतत्वे विवरणाचार्यमतस्य निरासः                         | ં ર          |
|    | अज्ञानस्य जीवाश्रयत्वं ब्रह्मविषयत्वं चेति वाचस्पतिमतस्य निरासः          | े<br>२       |
|    | मन्द्रकाशस्य क्षयोपशमभेदेन नानात्वसमर्थन्म्                              |              |
|    | प्रासङ्गिकी क्षयोपशमप्रक्रिया                                            | ą            |
| ₹, | मति-श्रुतज्ञानचर्चा                                                      | <b>६-</b> १७ |
|    | मतिज्ञानस्य लक्षणम्                                                      | Ę            |
|    | श्रुतनिश्रिताश्रुतनिश्रितमतिज्ञानयोर्छक्षणम्                             | ફ            |
|    | पदार्थोदिरूपचतुर्विधवाक्यार्थज्ञानस्य श्रुतरूपैकदीघोपयोगत्वसमर्थनम्      | 19           |
|    | श्रुतज्ञानाभ्यन्तरस्य मतिविशेषस्य श्रुतत्वसमर्थनम्                       | 1 E          |
|    | पूर्वगतगाथाया च्याख्यामाश्रित्य श्रुतलक्ष्मणानुगमनम्                     | 3            |
|    | चतुर्णामवय्रहादीनां कार्यकारणत्वपरिष्कारः                                | १०           |
|    | अवग्रहं द्वेधा विभज्य तयोः परस्परं संवन्धविचारः                          | , १०         |
|    | प्रामाण्यज्ञप्तौ ईहासामर्थ्यपरीक्षा                                      | १०           |
|    | प्रामाण्याप्रामाण्ययोः स्वतस्त्व-परतस्त्वानेकान्ते मीमांसकमतेन दूपणम् 🦈  | ११           |
|    | मीमांसकीयस्य दूषणस्रोद्धारः                                              | १३           |
|    | अनेकान्तदृष्या प्रामाण्याप्रामाण्ययोः स्वतस्त्व-परतस्त्वसमर्थनम्         | १३           |
|    | अवग्रहेहयोव्योपारांशस्वमवायस्य च फलांशस्विमित्रदर्शनम्                   | १५           |
|    | धारणायाः परिपाकांशत्वमपायपार्थक्यं चि                                    | १५           |
|    | अन्यमतेन श्रुतलक्षणम्                                                    | १६           |
|    | मतिश्रुतोपयोगयोरभिन्नत्वभिति सिद्धसेनीयमृतस्य विशदीकरणम्                 | . १६:        |
| ₹. | अवधिज्ञानचर्ची                                                           | १७           |
|    | मनःपर्यायज्ञानचर्चा                                                      | १८           |
| 0+ |                                                                          |              |
| •  | च्याचनगर्भवावशानवारामश्रत्यसम्पर्भः विकास स्थापन                         | १८<br>१९–२३  |
| 4, |                                                                          |              |
|    | केवलसिद्धावनुमानोपन्यासः<br>केवले भावनायाः साक्षाद्धेतुत्वनिरासा्य चर्चा | १९<br>१९     |
|    |                                                                          | 20           |
|    | योगजधर्मजत्वनिपेघेनावरणक्षयजत्वसिद्धिः 💎 💎 🛒 💛 💛                         |              |

|            | ज्ञानावन्दुप्रकरणस्य विषयानुक्रमः।                 | ८१            |
|------------|----------------------------------------------------|---------------|
| ,          | रागादेः केवलज्ञानावारकत्वसमर्थनम्                  | <b>२</b> १    |
|            | रागादेः कर्मजत्वसिद्धये कफादिजत्वस्य निरासः        | 28            |
|            | नैरात्म्यभावनानिरासाय क्षणभङ्गे मिथ्यात्वोक्तिः    | २२            |
| ξ,         | त्रसज्ञानसमीक्षा                                   | <b>२३</b> –३३ |
|            | अखण्डब्रह्मज्ञानपरकमधुसूद्नमतनिरासः                | २३            |
|            | त्रिविधाज्ञानशक्तिनिवृत्तिप्रिक्रयायाः निरासः      | २४            |
|            | ष्रहाज्ञानं पुनानिरस्य सिद्धसेनोक्सोपसंहार:        | ्र<br>२६      |
|            | मह्याकारायाः महाविषयायाश्च वृत्तेनिंस्सारत्वोक्तिः | २७            |
| •          | वृत्तेस्तत्कारणाज्ञानस्य च नाशासंभवकथनम्           | 7,5           |
|            | श्रुतिभ्य एव जैनेष्टकर्मवादब्रह्मभावसमर्थनम्       | <b>२</b> ९    |
|            | निर्विकल्पवोधे शुद्धद्रव्यनयादेशस्योक्तिः          | 30            |
|            | सविकल्पाविकल्पयोरनेकान्तस्य समर्थनम्               | ३ १           |
|            | श्रुत्येव ब्रह्मवोधस्य शाब्दत्ववन्मानसत्वोक्तिः    | ३१            |
| <b>v</b> . | केवलज्ञान-दर्शनयोभेंदाभेदचर्चा                     | ३३-४८         |
|            | छाद्मस्थिकज्ञानदर्शनयोरेव क्रमवर्तित्वम्           | ŧŧ            |
|            | केवलज्ञान-दर्शनयोः क्रमवादस्य खण्डनम्              | ĘŲ            |
|            | केवलज्ञान-दर्शनयोयांगपद्येऽनुमानम्                 | 2 4           |
|            | सर्वज्ञे ज्ञान-दर्शनयोभित्रकालत्वस्य निरासः        | <b>३</b> ६    |
|            | केवलज्ञान-दर्शनयोः क्रमवादे आगमविरोधः              | ३६            |
|            | मन्थकृताऽभेदपक्षस्योपन्यासः                        | 2 ए           |
|            | अभेद्पक्षे एव सर्वज्ञतासंभवस्य समर्थनम्            | ₹८            |
|            | अन्यक्तद्रीनस्य फेविलन्यसंभवोपद्रीनम्              | ĘC            |
|            | अभेदपक्षाद्न्यत्र ज्ञात-दृष्टभापित्वाभावः          | ₹ \$          |
|            | समसंख्यकविषयकत्वेनापि केवलयोरेक्यम्                | 분호            |
|            | क्रमवादिकतागमविरोधादिपरिहारस्य दृपणम्              | १०            |
|            | आवरणक्षयज्ञत्वादिना फेवल्हान-दर्शनयोर्दक्यम्       | ४१            |
|            | अभेदपक्षे आगमविरोधपरिहारः                          | ٤٠.           |
|            | फेवल्ह्यान-फेवलर्शनरूपनिर्देशभेरेऽप्येक्यम्        | <b>23.</b>    |
|            | निर्देशभेरेनैव फयद्भित्तयोरनैक्यं मान्यपा          | 23            |
|            | मत्युपयोगवत् केवटोपयोगसा दिरूपत्वनित्वेवदेशिनः     | 23            |
|            | एकदेशिनैव हान-दर्भनयोः क्रमछ्वभेदनिरातः            | 製業            |
|            | एकदेशीयमतस्य निरातः                                | 88            |
|            | दर्शनपद्सा परिभाषणम्                               | 8.5           |
|            | सनःपर्यापे प्रशनत्वस्मातिष्रसङ्घानात्रः<br>11      | 2,4           |

|          | अस्ष्रप्राविषयकज्ञानाद्शेनस्याप्रथक्त्वम्                 | • | ં ૪५    |
|----------|-----------------------------------------------------------|---|---------|
| <i>.</i> | श्रुतज्ञानस्य द्रशेनत्वाभावः                              |   | ४५      |
| ,        | अवधिज्ञानमेवावधिद्र्शनम्                                  |   | ४६      |
|          | एकस्यैव केवलोपयोगस्य द्यात्मकत्वम्                        |   | , ४६    |
| •        | समयान्तरोत्पादोक्तिः परतीर्थिकाभिप्राया                   | • | ্       |
|          | रुचिरूपं द्रीनमपि सम्यग्ज्ञानमेव                          |   | . 80    |
|          | सम्यग्द्र्शनस्य विशिष्टज्ञानत्वम्                         |   | ४८      |
| ۷,       | प्रन्थकुत्प्रशस्तिः                                       |   | . 8८-8९ |
| 9.       | ज्ञानविन्दुप्रकरणस्य संपादककृतिटप्पणानि                   |   | 48-880  |
| ¿0,      | ज्ञानविन्दुप्रकरणस्य परिशिष्टानि                          |   | ११८-१३५ |
|          | १. ज्ञानविन्दुगतानां पारिभाषिकशब्दानां सूची               |   | ११८     |
|          | २. ज्ञानविन्दुगतानां प्रन्थ-प्रन्थकारादिविशेषनाम्नां सूची | - | ं १२७   |
|          | ३. ज्ञानविन्दुगतानां न्यायानां सूची                       |   | · १२८   |
|          | <ol> <li>झानविन्दुगतानां अवतरणानां सूची</li> </ol>        |   | ~ १२९   |
|          | ५. ज्ञानविन्दुटिप्पणगतानां पारिभाषिकशब्दानां सूची         |   | . १३१   |
|          | ६. ज्ञानविन्दुटिप्पणगतानां विशेषनाम्नां सूची              |   | ्र १३४  |
| 88"      | श्राद्धि-वृद्धिपत्रकम्                                    |   | १३६     |

# श्रीमद्यशोविजयोपाध्यायकृतं ज्ञानिबन्दुप्रकरणम्।

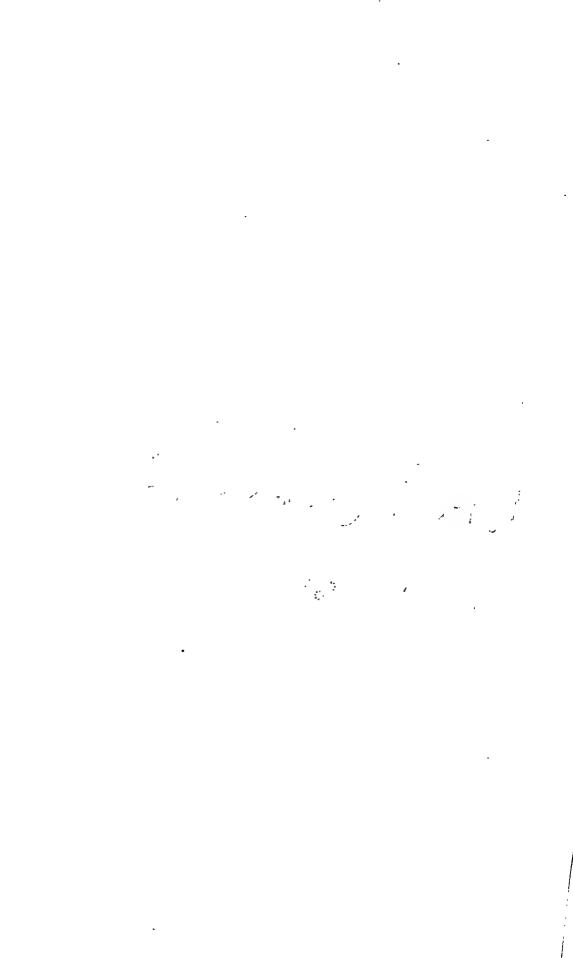

# न्यायविशारद-न्यायाचार्य-श्रीमद्यशोविजयोपाध्यायविरचितं

# ज्ञानबिन्दु प्रकरणम्।

ऐन्द्रस्तोमनतं नत्वा वीरं तत्त्वार्थदेशिनम् । ज्ञानविन्दुः श्रुताम्भोधेः सम्यग्रदृधियते मया ॥ १ ॥

# [ १. सामान्यचर्चया ज्ञानस्य पीठिकावन्यः ।]

# केवलाख्यपूर्णप्रकाशनिरूपणम् –

§१. तत्र ज्ञानं तावदात्मनः स्वपरावभासकः असाधारणो गुणः । स च अभ्रपट- लिविनिर्श्वक्तस्य भास्तत इव निरस्तसमस्तावरणस्य जीवस्य स्वभावभृतः केवलज्ञानच्यपदेशं लभते । तदाहुराचार्याः─

''केवलनाणमणंतं जीवसरूवं तयं निरावरणं ।'' इति ।

### मत्यादिचतुष्करूपमन्दप्रकाद्यानिरूपणम् -

§ २. तं च स्वभावं यद्यपि सर्वधाति केवलज्ञानावरणं कारल्येंनेय आवरीतुं व्याप्रियने, "तथापि तस्य अनन्ततमो भागो नित्यानाष्ट्रत एवाचितप्रते, नथास्वाभाव्यात् – "नद'- जीवाणं पि य णं अक्खरस्स अनन्ततमो भागो णिचुन्धािडओ चिट्ट । सोवि अ उद् आद-रिज्ञा, तेणं जीवो अजीवत्तणं पाविज्ञा ।" [नन्दी ० स्० ४२ ] इति पारमर्पप्रामाण्यात । अयं च स्वभावः केवलज्ञानावरणाष्ट्रतस्य जीवस्य यनपटलच्छनस्य नवेरिय मन्द्प्रकादा इत्युच्यते ।

§ २. तत्र हेतुः केवलज्ञानावरणमेव । केवलज्ञानच्याष्ट्रच्छानन्यच्याप्यज्ञानिविदेशाय-च्छिने तद्धेतुत्वस्य शास्त्रार्थत्वात् । अत एव न मतिज्ञानावरपाध्यादिनापि मतिलानाधु-रपादनप्रसङ्गः । अत एव चास्य विभावगुणत्वमिति प्रसिद्धिः ।

"सुट्टवि नेपससुदए होंति पमा चंदस्तार्थ।" [नर्न्दा० स्० ४२]

९ सम्बं जीमाणं क्ष **य । २ भी**य सत्र पेरके ता । ३ विराह्यकारहाँ विकास पर हा

इस्येवं दृष्टान्तितं पारमर्पे । अत्यावृतेऽपि चन्द्रसूर्यादौ दिनरजनीविभागहेत्वलपप्रका-शवत् जीवेऽपि अन्यव्यावर्त्तकचैतन्यमात्राविभीव आवश्यक इति परमार्थः । एकत्र कथं आवृतानावृतत्विमिति तु अर्पितद्रव्यपर्यायात्मना भेदाभेदवादेन निर्लोठनीयम् ।

#### चैतन्यस्य आवृतानावृतत्वे विवरणाचार्यमतस्य निरासः -

६५. ये तु 'चिन्मात्राश्रय-विषयमज्ञानम्' इति विवरणाचार्यमताश्रयिणो वेदान्तिनस्तेषां एकान्तवादिनां महत्यनुपपत्तिरेव, अज्ञानाश्रयत्वेन अनावृतं चैतन्यं यत् तदेव तद्विपय-तयाऽऽवृतमिति विरोधात् । न च 'अखण्डत्वादि अज्ञानविषयः, चैतन्यं तु आश्रयः' इत्य-विरोधः; अखण्डत्वादेः चिद्रूपत्वे भासमानस्य आवृतत्वायोगात्, अचिद्रूपत्वे च जडे आवरणायोगात् । कल्पितमेदेन अखण्डत्वादि विषय इति चेत्; न, भिन्नावरणे चैतन्या- नावरणात् । परमार्थतो नास्त्येव आवरणं चैतन्ये, किल्पतं तु शुक्तौ रजतिमव तत् तत्र अविरुद्धम् । तेनैव च चित्त्वाखण्डत्वादिभेदकल्पना - 'चैतन्यं स्फुरति न अखण्डत्वादि' -इत्येवंरूपाऽऽधीयमाना न विरुद्धेति चेत्; न, कल्पितेन रजतेन रजतकार्यवत् कल्पि-तेनावरणेन आवरणकार्यायोगात्। 'अहं मां न जानामि' इत्यनुभव एव कर्मत्वांशे आव-रणविपयकः कल्पितस्यापि तस्य कार्यकारित्वमाचष्टे, अज्ञानरूपिकयाजन्यस्य अतिशयस आवरणरूपस्यैच प्रकृते कर्मत्वात्मकत्वात् । अत एव अस्य साक्षिप्रत्यक्षत्वेन स्वगोचरप्र-माणापेक्षया न निवृत्तिप्रसङ्ग इति चेत् ; न, 'मां न जानामि' इत्यस्य विशेपज्ञानाभावि-पयत्वात्, अन्यथा 'मां जानामि' इत्यनेन विरोधात् । दृष्टश्च इत्थम् 'न किमपि जानामि' इत्यादिः मध्यस्थानां प्रयोगः । किश्च, विशिष्टाविशिष्टयोः भेदाभेदाभ्युपगमं विना अखण्डत्वादिविशिष्टचैतन्यज्ञानेन विशिष्टावरणनिवृत्तावपि शुद्ध चैतन्याप्रकाशप्रसङ्गः, 20 विशिष्टस्य किल्पतत्वात् , अविशिष्टस्य च अननुभवात् । महावाक्यस्य निर्धर्मकत्रह्मविषयत्वं " च अग्रे निर्लोठियिष्यामः।

#### अज्ञानस्य जीवाश्रयत्वं ब्रह्मविषयत्वं चेति वाचस्पतिमतस्य निरासः-

§६. एतेन 'जीवाश्रयं ब्रह्मविषयं च अज्ञानम्' इति वाचस्पतिमिश्राभ्युपगमोऽपि निरस्तः, जीवब्रह्मणोरपि कल्पितमेदत्वात् । व्यावहारिकमेदेऽपि जीवनिष्ठाऽविद्यया तत्रैव प्रपञ्चोत्पत्तिप्रसङ्गात् । न च 'अहङ्कारादिप्रपञ्चोत्पत्तिः तत्र इष्टेव, आकाशादिप्रपञ्चोत्प- तिस्तु विपयपक्षपातिन्या अविद्याया ईश्वरे सत्त्वेन तत्रैव युक्ता' इत्यपि साम्प्रतम् । अज्ञातब्रह्मण एव एतन्मते ईश्वरत्वेऽपि अज्ञातश्चर्क रजतोपादानत्ववत् तस्य आकाशादिप्र- पञ्चोपादानत्वाभिधानासम्भवात् । रजतस्थले हि 'इदमंशावच्छेदेन रजताज्ञानिमदमंशाव- च्छेदेन रजतोत्पादकम्' इति त्वया ऋप्तम्, श्चत्यज्ञानं तु अदूरविप्रकर्पण तथा। प्रकृते तु

१ तु द्रव्य° त । २ °घीय आरोप्यमाना° अ । ३ कल्पितेनानावरणेन मु । ४ °पेक्षया नाऽऽवृत्तिप्र° त । ५ विशेष्यज्ञा° च । ६ °शिष्टकल्पित° अ च । ७ °निर्धर्मकविप° अ च मु । ८ °ईश्वरेऽस° मु । ९ °रजतज्ञानं अ च मु ।

त्रह्मणि अवच्छेदासम्भवात् न किञ्चिदेतत् । अवच्छेदानियमेन हेतुत्वे च अहङ्कानादेनपि ईश्वरे उत्पत्तिप्रसङ्गादिति किमतिप्रसङ्गेन १। तस्मात् अनेकान्तवादाश्रयादेवं केवलज्ञाना-वरणेन आवृतोऽपि अनन्ततमभागाविद्यष्टोऽनावृत एव ज्ञानस्वभावः सामान्यत एकोऽपि अनन्तपर्यायिकमीरितमृतिः मन्दप्रकाशनामधेयो नानुपपत्रः।

### मन्दप्रकाशस्य क्षयोपशमभेदेन नानात्वसमर्थनम् -

§ ७. स च अपान्तरालावस्थितमितज्ञानाद्यावरणक्षयोपग्रममेदसम्पादितं नानात्वं भजते, वनपटलाच्छन्नरवेः मन्दप्रकाश इव अन्तरालस्थकटकुट्याद्यावरणिववरप्रवेशात् । इन्यं च — जन्मादिपर्यायवत् आत्मस्थभावत्वेऽपि मित्रज्ञानादिरूपमन्दप्रकाशस्य उपाधिमेदन्र-म्पादितसत्ताकत्वेन उपाधिविगमे तद्विगमसम्भवात् न कैवल्यस्वभावानुपपत्तिः — इति महाभाष्यकारः । अत एव द्वितीयापूर्वकरणे तात्त्विकधर्मसन्व्यासलामे धायोपग्रमिकाः । समादिधर्मा अपि अपगच्छन्तीति तत्र तत्र हरिभद्राचार्यः निरूपितम् । निरूपितं च योगयत्तकर्मनिर्जरणहेतुफलसम्बन्धनियतसत्ताकस्य क्षायिकस्यापि चारित्रधर्मस्य अनन्तन-वस्थानम् । न च वक्तव्यम् निरूपितं न वलीयसा आवरीतुमग्रक्यस्य अनन्तन-मभागस्य दुर्वलेन मित्रज्ञानावरणादिना न आवरणसम्भवः । इतिः कर्मणः खावायोऽऽवारयः-तायां सर्वधातिरसस्पर्धकोदयस्यैव वलत्वात्, तस्य च मित्रज्ञानावरणादिमकृतिप्वपि । अविशिष्टत्वात् ।

# पासङ्गिकी क्षयोपदामप्रक्रिया -

ई८. कथं ति क्षयोपश्चम इति चेत् । अत्रेयं अर्हत्मतोपनिपद्वेदिनां प्रक्रिया − इत ति कर्मणां प्रत्येकं अनन्तानन्तानि रसस्पर्धकानि भवन्ति । तत्र केत्रलतानावरणकेत्रलद्धे-नावरणाऽऽद्यद्वादशकपायमिथ्यात्वनिद्रालक्षणानां विश्वतेः प्रकृतीनां नर्वपातिनीनां नर्वा- " ण्यपि रसस्पर्धकानि सर्वधातीन्येव भवन्ति । उक्तश्रेपाणां पञ्चविश्वतिपातिप्रकृतीनां देश-धातिनीनां रसस्पर्धकानि यानि चतुःस्थानकानि यानि च त्रिस्थानकानि तानि नर्वपातीन्येव । दिस्थानकानि तानि नर्वपातीन्येव । दिस्थानकानि तानि नर्वपातीन्येव । दिस्थानकानि तु कानिचित्त् सर्वधातीनि कानिचित्त् देशधातीनि । एकत्यानकानि तु सर्वाण्यपि देशधातीन्येव । तत्र ज्ञानावरणचतुष्कदर्शनावरणत्रयसंज्यननचतुष्कान्तरान्यपञ्चकपुंवेदलक्षणानां सप्तदशप्रकृतीनां एकद्वित्रचतुःस्थानकरना दन्यमधिकृत्य प्राप्यन्ते, । श्रेणिप्रतिपत्ती तु अनिवृत्तिचादराद्वायाः संख्येयेषु भागेषु गनेषु अत्यन्तिविद्युद्याप्य-सायेन अञ्चभत्वात् आसां एकस्थानकस्य त्रस्य दन्धान् । देपान्तु गुभा अग्नना विस्थानकरसादि एकस्थानकरसादि । यत उक्तसप्तदश्चयितिरक्तानां हास्यावानां अग्रभक्तिनां एक- स्थानकरसाः । यत उक्तसप्तदश्चयितिरक्तानां हास्यावानां अग्रभक्तिनां एक- स्थानकरसान्थ्योग्या श्रुद्धिः अपूर्ववरणप्रमक्तात्रम् नानां भवत्येव न । यदा तु एक्यान-

<sup>.</sup> १ भाराधपणेन केवल् त । ६ भवर्षपङ्कि सु, भार्यमं हि छ द । ३ भारतपण्यः त ३ ४ भारित्रभावस सुनता त । ५ व्यथमाधिस सु । ६ भ्यापप्रीय व्यथम् सु ।

करसवन्थयोग्या परमप्रकर्पप्राप्ता शुद्धिः अनिवृत्तिवादराद्धायाः संख्येयेभ्यो भागेभ्यः परतो जायते , तदा वन्थमेव न ता आयान्तीति । न च 'यथा श्रेण्यारोहे अनिवृत्तिन्वादराद्धायाः संख्येयेषु भागेषु गतेषु परतोऽतिविश्चद्धत्वात् मितज्ञानावरणादीनां एक-स्थानकरसवन्थः, तथा क्षपकश्रेण्यारोहे सक्ष्मसम्परायस्य चरमिद्धचरमादिसमयेषु वर्त्तन्धान्य अतीवविश्चद्धत्वात् केवलद्विकस्य सम्भवद्धन्थस्य एकस्थानकरसवन्धः कथं न भवति' इति शङ्कनीयम् ; खल्पसापि केवलद्विकरसस्य सर्वधातित्वात् । सर्वधातिनां च जघन्यपदेऽपि द्विस्थानकरसस्येव सम्भवात् । श्वभानामि प्रकृतीनां अत्यन्तशुद्धौ वर्त्तनाथ्यद्वःस्थानकमेव रसं वधाति । ततो मन्दमन्दतरिवशुद्धौ तु त्रिस्थानकं द्व । संक्रेशाद्धायां वर्तमानस्तु शुभप्रकृतीरेव न वधातीति कृतः तद्धतरसस्थानकचिन्ता १ । ण यास्तु अतिसंक्रिप्टे मिथ्यादृष्टौ नरकगतिप्रायोग्या वैक्रियतैजसाद्याः शुभप्रकृतयो वन्धमायान्ति, तासामिष तथा स्वाभाव्यात् जवन्यतोऽपि द्विस्थानक एव रसो वन्धमायाति नैकस्थानक इति' ध्येयम् । ननु उत्कृष्टस्थितिमात्रं संक्रेशोत्कर्षण भवति, ततो येरेव' अध्यवसायैः शुभप्रकृतीनां उत्कृष्टा स्थितिर्भवति तैरेव एकस्थानकोऽपि रसः किं न स्यादिति चेत्; उच्यते – इह हि प्रथमस्थितेरारम्य समयद्वद्ध्या असंख्येयाः स्थितिविशेषाः भवन्ति । एकैकस्थां च स्थितीवशेषां असंख्येया रसस्पर्धकसंघातिवशेषाः । तत उत्कृष्टस्थिते वध्यमानायां प्रतिस्थितिविशेषं असंख्येया ये रसस्पर्धकसंघातिवशेषाते तावन्तो द्विस्थानकरसस्येव घटन्ते, न एकस्थानकस्थेति न शुभप्रकृतीनां उत्कृष्टस्थितिवन्धेऽपि एकस्थानकरसयन्धः । उक्तं च –

''उक्रोसिठई अज्झवसाणेहिं एकठाणिओ होइ।

सुभिआण तं न जं ठिइअसंखगुणिआ उ अणुभागा ॥" [पंच० द्वा० ३ गा० ५४ ] इति ।

§ ९. एवं स्थिते देशघातिनां अवधिज्ञानावरणादीनां सर्वधातिरसस्पर्धकेषु विशुद्धा-ध्यवसायतो देशघातितया परिणमनेन निहतेषु, देशघातिरसस्पर्धकेषु च अतिस्निग्धेषु अल्परसीकृतेषु, तद्न्तर्गतकतिपयरसस्पर्धकभागस्य उद्याविकाप्रविष्टस्य क्षये, शेपस्य च विपाकोदयविष्कम्भलक्षणे उपशमे, जीवस्य अवधिमनःपर्यायज्ञानचक्षुर्दर्शनादयो 25 गुणाः क्षायोपशमिकाः प्रादुर्भवन्ति । तदुक्तम् –

> ''णिहएसु सबघांइरसेसु फड्डेसु देसघाईणं । जीवस्स गुणा जायंति ओहीमणचक्खुमाईआ ॥'' [पंच० द्वा० ३ गा० ३०]

निहतेषु देशघातितया परिणमितेषु । तदा अविधिज्ञानावरणादीनां कितपयदेशघातिरसस्पर्धकक्षयोपशमात् कितपयदेशघातिरसस्पर्धकानां चोदयात् क्षयोपशमानुविद्ध ओदगिको भावः प्रवर्तते । अत एव उदीयमानांशक्षयोपशमञ्ज्ञ्या वर्धमानाविध्ञानोपपत्तिः । यदा च अविधिज्ञानावरणादीनां सर्वधातीनि रसस्पर्धकानि विपाकोदयमागतानि
भवन्ति, तदा तद्विपय औद्यिको भावः केवलः प्रवर्तते । केवलं अविधिज्ञानावरणीयसर्वधातिरसस्पर्धकानां देशघातितया परिणामः कदाचिद् विशिष्टगुणप्रतिपत्त्या कदा-

९ इति । ननुता २ यैरध्यव<sup>०</sup> सु।

चिच्च तामन्तरेणैव स्वात्, भवप्रत्ययगुणप्रत्ययमेदेन तस्य हैविध्योपदर्शनात् । मनःपर्यायज्ञानावरणीयस्य तु विशिष्टसंयमाप्रमादादिप्रतिपत्तावेव, तथास्वभावानामेव वन्यकाले तेपां वन्धनात् । चक्षुर्दर्शनावरणादेरिप तत्तिदिन्द्रियपर्याप्त्यादिघटिनसामद्र्या
तथापरिणामः । मतिश्रुतावरणाऽचक्षुर्दर्शनावरणान्तरायप्रकृतीनां तु सदेव देशघातिनामेव रसस्पर्धकानामुद्यो न सर्वधातिनाम्, ततः सदेव तासां खोद्यिकधायोपशिमका ।
भावो संमिश्रो प्राप्येते, न केवल ओद्यिक इति उक्तं पञ्चसङ्गहम्लटीकायाम् । एनच्च
तासां सर्वधातिरसस्पर्धकानि येन तेनाध्यवसायेन देशघातीनि कर्ज्च शक्यन्ते इत्यम्युपगमे सति उपपद्यते अन्यथा वन्धोपनीतानां मतिज्ञानावरणादिदेशघातिरगन्पर्धकानां
अनिष्टत्तिवादराद्वायाः संख्येयेषु भागेषु गतेष्वेच सम्भवात् तद्वर्यम् मतिज्ञानाचभावप्रसङ्गः, तदभावे च तद्रललभ्यतद्वस्थालाभानुपपत्तिरिति अन्योयाश्रयापानेन मतिज्ञा- "
नादीनां मूलत एव अभावप्रसङ्गात् । एवं मतिश्रुताज्ञानाचश्चर्दर्शनादीनामपि धायोपशमिकत्वेन भणनात् सर्वधातिरसस्पर्धकोदये तदलाभात् देशघातिरसस्पर्धकानां च अवांगवन्धात् अध्यवसायमात्रेण सर्वधातिनो देशघातित्वपरिणामानभ्युपगमे सर्वजीवानां
तञ्चामानुपपत्तिरिति भावनीयम् ।

११०. नतु यदि येन तेनाध्यवसायेन उक्तरसस्पर्धकानां सर्वधातिनां देशधातिनया । परिणामः तदा अवीग्दशायां तद्धन्य एव किं प्रयोजनिमिति चेत् ; तत् किं 'प्रयोजनक्षिन भिया सामग्री कार्यं नार्जयति' इति वक्तमध्यवसितोऽसि १। एवं हि एणं प्रयोजने हृद्धदण्डनुनं चकं न आम्येत । तसात् प्रकृते हृतुसमाजादेव सर्वधातिरसम्पर्धयदन्धा-पयिकाध्यवसायेन तद्धन्धे तत्तद्ध्यवसायेन सर्वदा तद्दश्यातित्वपरिणामे च वाधकाभावः ।

\$ ११. तदेवं ज्ञानावरणदर्शनावरणान्तरायाणां विपाकोद्येऽपि ध्रयोपणमोऽियरतः स्हिति स्थितम् । मोहनीयस्य तु मिथ्यात्वानन्तानुवन्ध्यादिप्रकृतीनां प्रदेशोद्ये धायोपण्ञ-मिको भावोऽविरुद्धः, न विपाकोद्ये, तासां सर्ववातिनीत्येन तद्रनम्पप्रकृत्य नगायि-धाध्यवसायेनापि देश्रधातितया परिणमयितुमश्रक्यत्वात्, रनस्य देश्रधातितया परिणमयितुमश्रक्यत्वात्, रनस्य देश्रधातितया परिणमयितुमश्रक्यत्वात्, रनस्य देश्रधातितया परिणमयितुमश्रक्यत्वात्, रनस्य देश्रधातितया परिणामे तादात्म्येन देश्रधातिन्या हेतुत्वकल्पनात् । विपाकोद्यविष्कम्भणं तु नानु नर्यन् धातिरसस्पर्धकानां क्षायोपश्चिकसम्यक्त्वादिरुव्ध्यभिधायकनिद्यान्त्रवेत् ध्योपण्डम् मान्यथानुपपत्त्येव तथाविधाध्यवसायेन कल्पनीयम् । केत्रस्त्रानकेत्रस्त्रवर्णनादरणयोग्नु विपाकोद्यविष्कम्भायोग्यत्वे स्वभाव एव शरणिमिति प्राञ्चः । हेन्द्रभावदेव पद्नाद-स्तद्वेत्त्वन कल्प्यमानेऽध्यवसाये तत्रध्यहेतुत्वकल्पनाया एवानित्यादिति तु प्रचम् । तस्मात् मिथ्यात्वादिप्रकृतीनां विपाकोद्ये न ध्योपश्चसम्भदः जि तु प्रदेशाद्ये ।

\$१२. न च 'सर्वधातिरसस्पर्धकप्रदेशा अपि सर्वस्यात्वगुणपाठनस्यभाग इति इत्तर्यदेशोदयेअपि कथं धायोपशिमकभावसम्भदः हित दाल्यम् तेषां सर्वप्रित्तर स्पर्धकप्रदेशानां अध्यवसायविशेषेण मनारमन्दानुभावीकृतविरन्देयमानदेशपार्वरम्य स्पर्धकेऽन्तः प्रवेशितानां यथास्थितस्वयसप्रकृटनातमर्थन्यात् ।

१ सर्देदेव ता २ अयते राज्यया ता ३ अस्पारात होई ता ४ रार्थ्यकाः सु।

§ १३. मिथ्यात्वाऽऽद्यद्वादशकपायरहितानां शेपमोहनीयप्रकृतीनां तु प्रदेशोद्ये विपाकोदये वा क्षयोपश्चमोऽविरुद्धः, तासां देशघातिनीत्वात् । तदीयसर्ववातिरसस्य देशचातित्वपरिणामे हेतुः चारित्रानुगतोऽध्यवसायविशेपं एव द्रष्टच्यः । परं ता प्रकृतयोऽध्यवोदया इति तद्विपाकोदयाभावे क्षायोपश्चमिकभावे विजृम्भमाणे, प्रदेशोदयवत्योऽपि न ता मनागपि देशघातिन्यः । विपाकोदये तुं प्रवर्तमाने क्षायोपश्चमिकभावसम्भवे मनाग्मा- लिन्यकारित्वात्ं देशघातिन्यस्ता भवन्तीति संक्षेपः । विस्तरार्थिना तु मत्कृतकर्मप्रकृति-विवरणादिविशेपग्रन्था अवलोकनीयाः। उक्ता क्षयोपश्चमप्रक्रिया।—

# [ २. मति-श्रुतज्ञानचर्चा । ]

§ १४. इत्थं च सर्वेघातिरसस्पर्धकवन्मतिज्ञानावरणादिक्षयोपशमजनितं मतिश्रुतावधि
ग मनःपर्यायभेदात् चतुर्विधं क्षायोपशमिकं ज्ञानम्, पश्चमं च क्षायिकं केवलज्ञानमिति

पश्च प्रकारा ज्ञानस्य ।

#### मतिज्ञानस्य लक्षणम् -

§ १५. तत्र, मितज्ञान्त्वं श्रुताननुसार्यनितश्यितज्ञानत्वम्, अवग्रहादिक्रमवदुपयोगजन्यज्ञानत्वं वा । अवध्यादिकमितशियतमेव । श्रुतं तु श्रुतानुसार्यवेति न तयोरितव्याप्तिः । श्रुतानुसारित्वं च धारणात्मकपद्पदार्थसम्बन्धप्रतिसन्धानजन्यज्ञानत्वम् । तेन न सिव-कल्पकज्ञानसामग्रीमात्रप्रयोज्यपदिविपयताशालिनीहापायधारणात्मके मितज्ञानेऽच्याप्तिः – ईहादिमितज्ञानमेदस्य श्रुतज्ञानस्य च साक्षरत्वाविशेपेऽपि । 'अयं घटः' इत्यपायोत्तरम् 'अयं घटनामको न वा' इति संश्यादर्शनात् तत्तन्नाम्नोऽप्यपायेन ग्रहणात् तद्धारणोपयोगे 'इदं पदमस्य वाचकम्', 'अयमर्थ एतत्पदस्य वाच्यः' इति पद्पदार्थसम्बन्धग्रहस्यापि श्रीव्येण तज्जनितश्रुतज्ञानस्येव श्रुतानुसारित्वव्यवस्थितेः । अत एव धारणात्वेन श्रुतहेतुत्वात्—"मइपुव्वं छुञं ।" [नन्दी० २४ ] इत्यनेन श्रुतत्वावच्छेदेन मितपूर्वत्व-विधिः । "न मई छुञ्चपुव्वया ।" [नन्दी० २४ ] इत्यनेन च मितित्वसामानाधिकरण्येन श्रुतपूर्वत्वनिषेधोऽभिहितः सङ्गच्छते ।

## अतिनिश्रिताश्चतनिश्रितमतिज्ञानयोर्छक्षणम् –

§१६. कथं तर्हि श्रुतिनिश्रिताश्रुतिनिश्रितभेदेन मितज्ञानद्विच्याभिधानमिति चेत्; उच्यते—खसमानाकारश्रुतज्ञानाहितवासनाप्रवोधसमानकालीनत्वे सित श्रुतोपयोगाभाव-कालीनं श्रुतिनिश्रितमवग्रहादिचतुर्भेदम् । उक्तवासनाप्रवोधो धारणादाद्व्यायोपयुज्यते, श्रुतोपयोगाभावश्च मितज्ञानसामग्रीसम्पादनाय, उक्तवासनाप्रवोधकाले श्रुतज्ञानोपयोगव लाच्छुतज्ञानस्थवापत्तेः, मितज्ञानसामग्रयाः श्रुतज्ञानप्रतिवन्धकत्वेऽपि शाव्देच्छास्थानीयस्य तस्य उत्तेजकत्वात् । मितज्ञानजन्यस्मरणस्य मितज्ञानत्ववत् श्रुतज्ञानजन्यं सरणमि च

<sup>9 °</sup>शेपो दृष्टव्यः त । २ तु वर्तमाने मु । ३ मालिन्यं का त । ४ °योगे वला अ, श्रुतयोगोपयोगे श्रुतज्ञान व । ५ °ज्ञानोत्पत्तिप्रति मु त । ६ जन्यस्मर्ण मु ।

श्रुतज्ञानमध्य एव परिगणनीयम् । उक्तवासनाप्रवोधासमानकालीनं च मतिज्ञानं ओत्पत्तिक्यादिचतुर्भेद्मश्रुतनिश्रितमित्यभिप्रायेण द्विधाविमार्गे दोपामावः । तदिद्माहं महाभाष्यकारः –

''पुर्वि सुअपरिकम्मियमइस्स जं संपयं सुआईअं । तं णिस्सियमियरं पुण अणिस्सिअं मइचडकंै तं ॥'' [ विशेपा० गा० १६९ ] इति ।

१९. अपूर्वचेत्रादिन्यक्तियुद्धे त्वेत्पित्तकीत्वमेव आश्रयणीयम् , ऐन्द्रियक्शुनतानसामान्ये धारणात्वेन, तदिन्द्रियजन्यश्चते तदिन्द्रियजन्यधारणात्वेनव वा हेतृत्वात् ,
प्रागनुपलन्धेऽथे श्चतज्ञानाहितवासनाप्रवोधाभावेन श्चतिश्चितज्ञानासम्भवात् । धारणायाः
श्चतहेतुत्व एव च मतिश्चतयोः लिब्धयोगपद्येऽपि उपयोगक्रमः सङ्गन्छने । प्रागुपलन्धार्थस्य चोपलम्भे धारणाहितश्चतज्ञानाहितवासनाप्रवोधान्वयात् श्चतिश्चितव्यमापर्वयक्तम् ।

§ १८. धारणादिरहितानामेकेन्द्रियादीनां तु आहारादिसंज्ञान्यथानुपपन्या अन्तर्जन्या-काराविवक्षितार्थवाचर्कंशव्दसंस्पृष्टार्थज्ञानरूपं श्रुतज्ञानं क्षयोपशममात्रज्ञनिनं ज्ञात्यन्तरमय ।

६१९. आप्तोक्तस्य शब्दस्य ऊहारुयप्रमाणेन पद्पदार्थशक्तिप्रहानन्तरमाकाङ्काङ्गाना-दिसाचिव्येन जायमानं तु ज्ञानं स्पष्टधारणाप्रायमेव । पदार्थादिरूपचतुर्विधवाक्यार्थज्ञानस्य श्रुतरूपंकदीयंपियोगत्यसमध्नम् −

§२०. शाब्दवोधपरिकरीभृतश्च यावान् प्रमाणान्तरोत्थापितोऽपि दोधः सोऽपि नर्दः श्रुतमेव ।

\$२१. अत एव पदार्थवाक्यार्थमहावाक्यार्थद्रम्पर्यार्थमेदेन चतुर्विधवाक्यार्थताने एदम्पर्यार्थनिश्चयपर्यन्तं श्रुतोपयोगव्यापारात् सर्वत्र श्रुतत्वमेव इत्याभयुक्तम्कत्रमुपद्रापदादां । "
तत्र—"सन्वे पाणा सन्वे भूआ ण हंतन्त्रा ।" इत्यादां यथाश्रुतमात्रप्रतीतिः पदार्थदोधः ।
एवं सित हिंसात्वावच्छेदेन अनिष्टसाधनत्वप्रतीतेः आहार्गविहारदेवाचनादिकमपि प्रापोपघातहेतुत्वेन हिंसारूपत्वात् अकर्तव्यं स्थादिति वाक्यार्थवोधः । यतनया शिवमाणा
आहारिवहारादिक्रिया न पापसाधनानि, चित्तद्यादिक्रम्पद्राप्ति धर्मे नातः इत्यद्यद्यः
सर्वे हिंसान्तर्भावात् पापसाधनमेवेति महावाक्यार्थवोधः । 'आह्र्व धर्मे नातः इत्यद्यद्यः
स्थलेऽपि गीतार्थयतनाकृतयोगिकारणपदः निपिद्यसाप्यदृष्टन्दम् विशिविद्यामान्त्रं च
स्वरूपहिंसासम्भवेऽपि अनुवन्धिहंसाया अभावात् न दोपन्नक्ष्यापि अवकार इत्यदम्पर्यार्थवोधः ।

१२२. एतेषु सर्वेषु एकदीयोषयोगव्यापासत् न धृतान्यहानग्रहाः ऐद्रान्यवीयतः श्वणफलव्याप्यतयेव धृतस्य लोकोत्तरप्रामान्यव्यवस्थितः । वावदेशि व्यक्तिवारहासः अनके तथात्वव्युत्पत्तिप्रतिसन्धानवति व्यक्तिकति पृत्ये न दिगन्यव्यक्तार्यद्वार्यस्य

१ तिनिषमाने मु । २ प्रदेश त । १ जायकारी मु । १ जार्य ग मु । २ वर्षायकारी है। ६ तपालपुरतिमति इस्ये स्व स । ७ जाति गर्वे त ।

वकाशः । सोऽयमिपोरिव दीर्घदीर्घतरो व्यापारः 'यत्परः शब्दः स शब्दार्थः' इति नयाश्रयणात् ।

§२३. एतेन-'न हिंसात्' इत्यादिनिपेधविधौ विशेपविधिवाधपर्यालोचनया, अनुमितौ व्यापकतानवच्छेदकेनापि विशेपरूपेण व्यापकस्थेव, शाव्दबोधे तत्ति हितेतर- हिंसात्वेन वृत्त्यनवच्छेदकरूपेणापि निपेध्यस्य प्रवेशः – इति निरस्तम्; उक्तवाधपर्यालो- चनस्य प्रकृतोपयोगान्तर्भावे अस्मदुक्तप्रकारस्थैव साम्राज्यात्, तदनन्तर्भावे च तस्य सामान्यवाक्यार्थबोधेन सह मिलनाभावेन विशेपपर्यवसायकत्वासम्भवात्।

§२४. अव्यवहितद्वित्रक्षणमध्ये एकविशेषवाधप्रतिसन्धानमेव सामान्यवाक्यार्थस्य तिद्तरिवशेषप्र्यवसायकमिति कल्पनायां न दोप इति चेत्; न, द्वित्रक्षणानजुगमात्, पदुसंस्कारस्य पञ्चपक्षणव्यवधानेऽपि फलोत्पत्तेश्च संस्कारपाटवस्थेव अनुगतस्य अनुसरणौचित्यात् । तच गृहीतेऽर्थे मतिश्चतसाधारंणविचारणोपयोग एवोपयुज्यते । अत एव सामान्यनिषेधज्ञाने विरोधसम्बन्धेन विशेषविधिस्मृताविष विचारणया तिद्तरिवशेष-पर्यवसानम् ।

§ २५. अपि च 'खर्गकामो यजेत' इत्यत्र यथा परेपां प्रथमं खर्गत्वसामानाधिकर" ण्येनैय यागकार्यताग्रहः, अनन्तरं च अनुगतानतिप्रसक्तकार्यगतजातिविशेषकल्पनम्,
तथा प्रकृतेऽपि हिंसात्वसामानाधिकरण्येन पापजनकत्ववोधे अनन्तरं तद्गतहेतुतावच्छेदकानुगतानतिप्रसक्तरूपकल्पने किं वाधकम् १, सर्वशब्दबलेन हिंसासामान्योपस्थितावपि
तद्गतहेतुस्वरूपानुवन्धकृतविशेषस्य कल्पनीयत्वात् । सैव च कल्पना वाक्यार्थवोधात्मिकेति न तदुच्छेदः ।

§ २६. किञ्च, पदार्थवोधात् हिंसासामान्ये अनिष्टसाधनत्वग्रहे आहारविहारादिक्रिया- स्वनिष्टसाधनत्वव्याप्यहिंसात्वारोपेण अनिष्टसाधनत्वारोपलक्षणतर्कात्मक एव वाक्यार्थ- वोधः । तस्य युक्त्या विपर्थयपर्यवसानात्मको महावाक्यार्थवोधः । ततो हेतुस्वरूपादु- वन्धत्रयविपय एव हिंसापदार्थ इत्येदम्पर्यार्थवोधः, इत्येते वोधा अनुभवसिद्धत्वादेव दुर्वाराः ।

श्रुतज्ञानाभ्यन्तरस्य स्रतिविद्योषस्य श्रुतत्वसमर्थनम् –

§२७. श्रुतज्ञानम्लोहादेश्र श्रुतत्वं मित-ज्ञानम्लोहादेः मितज्ञानत्ववदेवाभ्युपेयम् । अत एव श्रुतज्ञानाभ्यन्तरीभूतमितिविशेषेरेव पट्स्थानपितित्वं चतुर्दशपूर्वविदामि आचक्षते सम्प्रदायद्वद्धाः । तथा चोक्तं कल्पभाष्ये –

"अक्खरलंभेण समा ऊणहिया हुंति मइविसेसेहिं। ते" विय मईविसेसा सुअनाणव्यन्तरे जाण ॥" [ विशेषा० गा० १४२ ]

§२८. यदि च सामान्यश्रुतज्ञानस्य विशेषपर्यवसायकत्वमेव मतिज्ञानस्य श्रुतज्ञाना-भ्यन्तरीभूतत्वम्, उपयोगविच्छेदेऽपि एकोपयोगच्यवहारश्च फलप्राधान्यादेवेति

१ °साधाविचा° अ व । २ °ज्यते इति । अतं त । ३ अनन्तरमनु त । ४ ते पुण म त ।

विभाव्यते, तदा पदार्थं बोधयित्वा विरतं वाक्यं वाक्यार्थवोधादिस्पविचारसहकृतमा-वृत्त्या विशेषं बोधयदेद्मपयार्थकत्वव्यपदेशं लभत इति मन्तव्यम् । परं शव्दनंस्पृष्टाय-ग्रहणव्यापृतत्वे पद्पदार्थसम्बन्धग्राहकोहादिवत् तस्य कथं न श्चतत्वम् ?, शव्दनंस्पृष्टाय-ग्रहणहेतुरुपलव्यिविशेषो धारणसमानपरिणामः श्चतमिति नन्दिष्टत्यादाः दर्शनात् ।

पूर्वगतगाथाया व्याख्यामाश्रित्य श्रुनलक्षणानुगमनम् –

''सोइंदिओवरुद्धी होइ सुअं सेसयं तु मइनाणं । मोतृणं द्व्यसुअं अक्षररंभो अ सेसेसु ॥'' [ विशेषा० गा० ११७ ]

इति पूर्वगतगाथायामपि अयमेव खरसो लभ्यने।

§२९. तथा च अस्यार्थः-श्रोत्रेन्द्रियंणोपलिव्यरेव श्रुतमित्ववधारणम्, न तु श्रोत्रेन्द्रियोपलिव्यः श्रुतमेवेति । अवग्रहेहादिस्पायाः श्रोत्रेन्द्रियोपलव्धरपि मनिज्ञानस्य- " त्वात् । यद्गाष्यकारः-

''सोइंदिओवरुद्धी चेव सुअं न उ तई सुअं चेव । सोइंदिओवरुद्धी वि काई जग्हा महन्नाणं ॥'' [ विशेषा० गा० १२२ ] शेषं तु यचक्षुरादीन्द्रियोपरुव्धिरूषं विज्ञानं तन्मतिज्ञानम् । तु शब्दोऽनुक्तसमुद्यार्थः । स च अवग्रहेहादिरूषां श्रोत्रेन्द्रियोपरुव्धिमपि नमुधिनाति, यद्गाप्यकारः—

> "तुसमुचयवयणाओ व काई सोइंदिओवलही वि । मह एवं सह सोडमगहादओ होति महमेया ॥" [विहोपा० गा० १२३]

§ ३०. अपवादमाह-मुक्त्वा द्रव्यश्चतं पुम्तकपत्रकीदिन्यम्ताधररूपम् । नदारिनायाः शब्दार्थपर्यालोचनात्मिकायाः शेपेन्द्रियोपलव्धरिप श्चनत्वात् । अधनलाभध यः शेपेन्द्र-पीन्द्रियेषु शब्दार्थपर्यालोचनात्मकः, न तु केवलः, तस्वेहादिरूपत्वात्, तमपि मुक्त्वेति । सोपस्कारं व्याख्येयम् ।

§३१. नन्वेवं शेपेन्द्रियेप्यपि अक्षरलाभस्य श्रुतन्योक्तः श्रोत्रेन्द्रियोपल्यियेत् श्रुतिर्नित्र प्रतिज्ञा विशीर्येत । मैवम् , तस्यापि श्रोत्रेन्द्रियोपल्यिकल्पत्यादिनि वस्यः ।

\$२. श्रीत्रेन्द्रियोपलिव्धपदेन श्रीत्रेन्द्रियजन्यव्यञ्जनावरणानाहिना शार्व। दृद्धिः, द्रव्यश्चतपदेन च चक्षुरादीन्द्रियजन्यसंताधरणानाहिना सा. अधरन्याभपदेन च नदिन्दिः क्षिश्चत्रानावरणकर्मध्योपश्मजनिना पुदिर्ययन हिन नर्वनाधारणा धारणात्रावणनहिन-शब्दसंस्पृ्ंष्टाश्चीकारविशेष एवानुगतं अध्यम् । त्रिविधाधरशुकानिधानप्रनावेश्वर्य मंग्य-व्यञ्जनयोः द्रव्यशुत्रत्वेन, लव्धिपदस्य च उपयोगार्थन्वेन व्याख्यानात् । त्र चानुग्य-

<sup>9 &#</sup>x27;संस्था' सु स त । ६ 'संस्था' सु । ६ 'हिष्णिय स् । ४ नर्दा में हु दार्थ पर भार स्वाप्त क् भाषपुरस्ति विवारण स्वर्धस्य मंत्र के स्वर्धस्य मित्र के स्वर्धस्य स्वर्धस्य के स्वर्य के स्वर्धस्य के स्वर्धस्य के स्वर्धस्य के स्वर्य के स्वर्य के स्वर्धस्य के स्वर्धस्य के स्वर्य के स्वर्

मुक्तमेव लक्षणमिति । इह गोवृपन्यायेन त्रिविधोपलब्धिरूपभावश्चतप्रहणमिति त्वसा-कमाभाति ।

§ ३३. अवग्रहादिक्रमवदुपयोगत्वेनापि च मतिज्ञान एव जनकता, न श्रुतज्ञाने, तत्र ग्राव्दोपयोगत्वेनैव हेतुत्वात् ।

· चतुर्णासवग्रहादीनां कार्यकारणत्वपरिष्कारः –

§ ३४. मतिज्ञाने च नानवगृहीतमीह्यते, नानीहितमपेयते, नानपेतं च धार्यते, इति क्रमनिवन्धनमन्वयव्यतिरेकनियममामनन्ति मनीपिणः । तत्र — अवग्रहस्य ईहायां धर्मि- ज्ञानत्वेन, तद्वान्तरधर्माकारेहायां तत्सामान्यज्ञानत्वेन वाः ईहायाश्च तद्धर्मप्रकारतानिरूपिततद्धर्मिनिष्ठसा- प्यत्वाख्यविपयतावद्पायत्वावच्छिन्ने तद्धर्मप्रकारतानिरूपिततद्धर्मिनिष्ठसा- ध्यत्वाख्यविपयतावदीहात्वेन, घटाकारावच्छिन्नसिद्धत्वाख्यविपयतावदपायत्वावच्छिन्ने ताहशसाध्यत्वाख्यविपयतावदीहात्वेन वाः धारणायां च अपायस्य समानप्रकारकानुभव-त्वेन, विशिष्टभेदे समानविपयकानुभवत्वेन वा कार्यकारणभावः । अवग्रहं द्वेधा विभाज्य तयोः परस्परं संवन्धविचारः—

§ ३५. तत्र अवग्रहो द्विविधो व्यञ्जनावग्रहार्थावग्रहभेदात् । तत्र व्यञ्जनेन शब्दादि
गि परिणतद्रव्यनिकुरम्वेण व्यञ्जनस्य श्रोत्रेन्द्रियादेरवग्रहः सम्बन्धो व्यञ्जनावग्रहः । स च

मल्लकप्रतिवोधकदृष्टान्ताभ्यां स्त्रोक्ताभ्यामसंख्येयसमयभावी। तस्यामप्यवस्थायां अव्यक्ता

ज्ञानमात्रा प्रथमसमयें इशेन अभवतश्ररमसमये भवनान्यथानुषपत्त्या भाष्यकृता प्रति
पादिता । युक्तं चैतत्, निश्रयतो इविकलकारणस्य कार्योत्पत्तिव्याप्यत्वात् । अविकलं

च कारणं ज्ञाने उपयोगेन्द्रियमेव । तच्च व्यञ्जनावग्रहकाले लव्धसत्ताकं कथं न स्वकार्यः

श्रानं जनयेदिति अयमुपयोगस्य कारणांशः ।

§ ३६. ननु व्यञ्जनावग्रहः प्राप्यकारिणामेवेन्द्रियाणामुक्तो नाप्राप्यकारिणोः चक्षुर्मनसोरिति तत्र कः 'कारणांशो वाच्यः ? । यदि अर्थावग्रहस्तर्हि सर्वत्र स एवास्त्विति
चेत्; न, तत्रापि अर्थावग्रहात् प्राग्ठव्धीन्द्रियस्य ग्रहणोन्मुखपरिणाम एव उपयोगस्य
कारणांश इत्युपगमात् । न च सर्वत्र एकस्थैव आश्रयणमिति युक्तम्, इन्द्रियाणां
" प्राप्यकारित्वाप्राप्यकारित्वव्यवस्थात्रयुक्तस्य हस्वदीर्घकारणांशभेदस्य आगमयुक्त्युपपन्नत्वेन प्रतिवन्दिपर्यनुयोगानवकाशात् ।

§ ३७. अर्थावग्रह:-सामान्यमात्रग्रहः, यतः 'किश्चिदृष्टं मया, न तु परिभावितम्' इति व्यवहारः । स चैकसामयिकः । प्रामाण्यज्ञसौ ईहासामर्थ्यपरीक्षा –

§ ३८. तत ईहोपयोग आन्तमींहृतिंकः प्रवर्तते । स च सङ्क्तासङ्क्तविशेपोपादान-त्यागाभिम्रखवहुविचारणात्मकः पर्यन्ते तत्तत्प्रकारेण धर्मिणि साध्यत्वाख्यविपयता-फलवान् भवति । अत एव फलप्रवृत्तौ ज्ञानप्रामाण्यसंश्चयात् विपयसंश्चयवत् करण-

९ कः करणांशो त । २ °दीर्घकरणांश° अ व । ३ आन्तर्भुद्वर्तिकः त ।

श्रञ्जावपीन्द्रियादिगतगुणदोपसंशयेन विषयसंशयान् इन्द्रियसंद्रुण्यविचारणमपीहयेव जन्यते । केवलमभ्यासदशायां तज्झिटिति जायमानन्वात् कालमाक्स्येण नोपलक्यते, अनभ्यासदशायां तु वपरीत्येन स्फुटमुपलक्ष्यत इति मलयगिरित्रसृतयो वदन्ति ।

\$ २९. एवं सित खजन्यापाये सर्वत्र अर्थयाथात्म्यनिश्चयस्य इह्येव जन्यमानन्वात् "तहुभयमुत्पत्ते। पत्त एव, ज्ञते। तु स्वतः परतध्य" — हत्याकरस्त्रतं विक्रध्येत । "तहुभयम् — " प्रामाण्यमग्रामाण्यं च 'परत एव' इति कारणगतगुणदोपापेक्षयेत्वर्यः । 'ग्वतः परतध्यं इति । संवादकवाधकज्ञानानपेक्षया जायमानत्वं स्वतस्त्वम् । तच अभ्यापद्गायाम् , केवल-क्षयोपश्चमस्यव तत्र व्यापारात् । तद्पेक्षया जायमानत्वं च परतस्त्वम् । तच अन्याप-द्गायाम् । अयं च विभागो विपयापेक्षया, स्वरूपे तु नवेत्र ग्वत एव प्रामाण्यनिधय इत्यक्षरार्थ इति । ईहयेव हि सर्वत्र प्रामाण्यनिश्चयाभ्यप्रगमे किं संवादकप्रत्ययापेक्षया ? । ॥ स्वरूपेक गमकमपेक्षितमिति गमकान्तरमपि अपेक्षणीयम् । न च 'इहाया वह्नविधत्वात् यत्र न करणसाहुण्यविचारः तत्रेव उक्तस्वतस्त्वपरतस्त्वय्यस्याः इति वाच्यम् ः ईहायां कचिदुक्तविचारव्यभिचारोपगमे आभ्यापिकापायपूर्वेहायां अनुपत्रस्यमाणस्यापि निव्चारस्यः नियमकल्पनानुपपत्तः । न चोक्तविचार ईहायां प्रमाजनकतावच्छेदकः । न तु तज्ज्ञप्तिजनकतावच्छेदक इत्यपि यक्तम्, करणगुणादेव प्रमोत्पत्तां तस्यातयान्यान् । न ॥ भाविज्ञानस्य असिद्धत्वात् उक्तविचारवत्यापीहया तद्वतप्रामाण्याग्रहः' हत्यपि नाम्यन्त्रम् (विचारेण करणसाद्धुण्यग्रहे भाविज्ञानप्रामाण्यग्रहस्यापि संभृतत्यामर्ग्वाकत्वात् हत्यादिन्तम्यराणीयम् ।

प्रामाण्याप्रामाण्ययोः स्वतस्त्वपरतस्त्वानेकान्ते मीमांसयमनेन दृपणम् -

\$४०. ननु भवतां—सेंद्वान्तिकमते उपयोगे—अवग्रहादिष्ट्रिचित्तुष्ट्रयण्याप्यत्वम् । एकत्र ॥ वस्तुनि प्राधान्येन सामान्यविशेषोभयावगाहित्वपर्याप्यापान्यं याः तार्विक्रमते च प्रमेषाव्यभिचारित्वं—प्रामाण्यं अयोग्यत्वात् अभ्यासेनापि दुग्रहम् , समर्थप्रहृत्यनीपिक्रत्यंन
अनुपादेयं च । पोह्रिकिससम्यक्तववतां तम्यक्तवद्विकान्यितोष्ट्रपायांत्रः प्रमाणम् ।
शायिकसम्यक्तवतां च केवलोष्ट्रपायांश्च इति तत्त्वार्थपृत्त्वादिष्यनतात्पर्यपर्यापंत्रात्तायां तु
सम्यक्तवसमानाधिकरणापायत्वं ज्ञानस्य प्रामाण्यं पर्ययस्यितः अन्यपाठनजुगमात् । तत्र ।
च विशेषणविशेष्यभावे विनिगमनाविष्टः । क्ष्यां प्रमाणम् इति वत्त्रनं विनिगमर्यात् ।
सम्यक्तवानुगतत्वेन ज्ञानस्य ज्ञानत्वम् । अन्यपा व्यवानत्वमिति व्यवस्य त् नापायम्यत्वप्रामाण्यसाक्षिणीः सम्यस्वविशेषणोपादानं पत्त्वव् ज्ञानस्य र्याप्रमापत्ते ।
सम्यक्तवानुगतत्वेन ज्ञानस्य ज्ञानत्वम् । अन्यपा व्यवस्य र्याप्रमायः ।
सम्यक्तवानुगतत्वेन ज्ञानस्य ज्ञानत्वम् । अन्यपा व्यवस्य र्याप्रमायः ।
परिभाषितत्वात् । न च "सम्यक्त्वसाहित्येन ज्ञानस्य र्याप्रमायत्वः । स्वयं व्यवस्य र्याप्रमायत्वः ।
परिभाषितत्वात् । न च "सम्यक्त्वविशेषणोपादानं पत्त्वव् इत्यपि साम्यत्वः । एत्य व्यवस्य र्याप्रमायः ।
सक्षाणि प्रवृत्यनुपयोगित्वात् । न च पटायप्यप्रमा र्याप्रमानिक्रमान्यानिक्रियं । प्रविद्यन्तिक्रमाः ।

९ 'सहमार देवा २ 'स विद्युक्तिः सु । १ आहुमार वर्षे तः । को वेद सु क्रमाः

मुक्तमेव लक्षणमिति । इह गोष्टपन्यायेन त्रिविधोपलव्धिरूपभावश्चतग्रहणमिति त्वसा-कमाभाति ।

§ ३३. अवग्रहादिऋमवदुपयोगत्वेनापि च मतिज्ञान एव जनकता, न श्रुतज्ञाने, तत्र शाब्दोपयोगत्वेनैव हेतुत्वात् ।

· चतुर्णामवग्रहादीनां कार्यकारणत्वपरिष्कारः -

§ ३४. मतिज्ञाने च नानवगृहीतमीह्यते, नानीहितमपेयते, नानपेतं च धार्यते, इति क्रमनिवन्धनमन्वयव्यतिरेकनियममामनन्ति मनीपिणः । तत्र — अवग्रहस्य ईहायां धर्मि- ज्ञानत्वेन, तद्वान्तरधर्माकारेहायां तत्सामान्यज्ञानत्वेन वाः ईहायाश्च तद्धर्मप्रकारतानिरू- पिततद्धर्मिनिष्टसिद्धत्वाख्यविपयतावद्पायत्वाविच्छन्ने तद्धर्मप्रकारतानिरूपिततद्धर्मिनिष्टसा- ध्यत्वाख्यविपयतावदीहात्वेन, घटाकाराविच्छन्नसिद्धत्वाख्यविपयतावदपायत्वाविच्छन्ने ताद्द्यसाध्यत्वाख्यविपयतावदीहात्वेन वाः धारणायां च अपायस्य समानप्रकारकानुभव- त्वेन, विशिष्टभेदे समानविपयकानुभवत्वेन वा कार्यकारणभावः।

अवग्रहं द्वेधा विभज्य तयोः परस्परं संवन्धविचारः -

§ ३५. तत्र अवग्रहो द्विविधो व्यञ्जनावग्रहार्थावग्रहभेदात् । तत्र व्यञ्जनेन शव्दादि
गिरिणतद्रव्यनिकुरम्बेण व्यञ्जनस्य श्रोत्रेन्द्रियादेरवग्रहः सम्बन्धो व्यञ्जनावग्रहः । स च

मल्लकप्रतिबोधकदृष्टान्ताभ्यां स्त्रोक्ताभ्यामसंख्येयसमयभावी। तस्यामप्यवस्थायां अव्यक्ता

ज्ञानमात्रा प्रथमसमयेंऽशेन अभवतश्ररमसमये भवनान्यथानुपपत्त्या भाष्यकृता प्रति
पादिता। युक्तं चैतत्, निश्चयतोऽविकलकारणस्यैव कार्योत्पत्तिव्याप्यत्वात् । अविकलं

च कारणं ज्ञाने उपयोगेन्द्रियमेव। तच व्यञ्जनावग्रहकाले लव्धसत्ताकं कथं न स्वकार्यः

श्रानं जनयेदिति अयमुपयोगस्य कारणांशः।

§३६. नतु व्यञ्जनावग्रहः प्राप्यकारिणामेवेन्द्रियाणामुक्तो नाप्राप्यकारिणोः चक्षुर्मनसोरिति तत्र कः 'कारणांशो वाच्यः ?। यदि अर्थावग्रहस्तर्हि सर्वत्र स एवास्त्विति
चेत्; न, तत्रापि अर्थावग्रहात् प्राग्ठव्धीन्द्रियस्य ग्रहणोन्मुखपरिणाम एव उपयोगस्य
कारणांश इत्युपगमात्। न च सर्वत्र एकस्थैव आश्रयणमिति युक्तम्, इन्द्रियाणां

गप्यकारित्वाप्राप्यकारित्वव्यवस्थाप्रयुक्तस्य हस्वदीर्घकारणांशभेदस्य आगमयुक्त्युपपन्नत्वेन प्रतिवन्दिपर्यनुयोगानवकाशात्।

§ ३७. अर्थावग्रहः-सामान्यमात्रग्रहः, यतः 'किश्चिदृष्टं मया, न तु परिभावितम्' इति व्यवहारः । स चैकसामयिकः । प्रामाण्यज्ञसौ ईहासामर्थ्यपरीक्षा –

 § ३८. तत ईहोपयोग आन्तर्मोहृतिंकः प्रवर्तते । स च सङ्ग्तासङ्ग्तविशेपोपादान-त्यागाभिम्रखवहुविचारणात्मकः पर्यन्ते तत्तत्प्रकारेण धर्मिणि साध्यत्वाख्यविपयता-फलवान् भवति । अत एव फलप्रवृत्तौ ज्ञानप्रामाण्यसंशयात् विपयसंशयवत् करण-

१ कः करणांशो त । २ °दीर्घकरणांश° अ च । ३ आन्तर्मुहूर्तिकः त ।

प्रवृत्तावपीन्द्रियादिगतगुणदोषसंशयेन विषयसंशयात् इन्द्रियसाढुण्यविचारणमपीहयैव जन्यते । केवलमभ्यासदशायां तज्झिटिति जायमानत्वात् कालसीक्ष्म्येण नोपलक्ष्यते, अनभ्यासदशायां तु वैपरीत्येन स्फुटग्रुपलक्ष्यत इति मुलयगिरिप्रभृतयो वदन्ति ।

§ ३९. एवं सित खजन्यापाये सर्वत्र अर्थयाथात्म्यनिश्चयस्य ईहयेव जन्यमानत्वात् "तदुभयमुत्पत्तौ परत एव, ज्ञप्तौ तु खतः परतश्च" — इत्याकरस्त्रं विरुध्यत । 'तदुभयम्' — इप्रामाण्यमप्रामाण्यं च 'परत एव' इति कारणगतगुणदोपापेक्षयेत्यर्थः । 'स्वतः परतश्च' इति । संवादकवाधकज्ञानानपेक्षया जायमानत्वं स्वतस्त्वम् । तच्च अभ्यासद्शायाम् , केवल्क्षयोपश्चमस्यव तत्र व्यापारात् । तदपेक्षया जायमानत्वं च परतस्त्वम् । तच्च अनभ्यास-दशायाम् । अयं च विभागो विषयापेक्षया, स्वरूपे तु सर्वत्र स्वत एव प्रामाण्यनिश्चय इत्यक्षरार्थ इति । ईहयेव हि सर्वत्र प्रामाण्यनिश्चयाभ्युपगमे किं संवादकप्रत्ययापेक्षया १ । व च खल्वेकं गमकमपेक्षितिमिति गमकान्तरमपि अपेक्षणीयम् । न च 'ईहाया बहुविधत्वात् यत्र न करणसाद्वुण्यविचारः तत्रेव उक्तस्वतस्त्वपरतस्त्वव्यवस्था' इति वाच्यम् ; ईहायां कचिदुक्तविचारव्यभिचारोपगमे आभ्यासिकापायपूर्वेहायां अनुपलक्ष्यमाणस्थापि तदि-चारस्य नियमकल्पनानुपपत्तेः । न चोक्तविचार ईहायां प्रमाजनकतावच्छेदकः । न तु तज्ज्ञप्तिजनकतावच्छेदक इत्यपि युक्तम् , करणगुणादेव प्रमोत्पत्तौ तस्यातथात्वात् । न व 'माविज्ञानस्य असिद्धत्वात् उक्तविचारवत्यापीहया तद्वतप्रामाण्याग्रहः' इत्यपि साम्प्र-तम् ; विचारेण करणसाद्वुण्यग्रहे भाविज्ञानप्रामाण्यग्रहस्थापि संभृतसामग्रीकत्वात् इत्यादि-विचारणीयम् ।

प्रामाण्याप्रामाण्ययोः खतस्त्वपरतस्त्वानेकान्ते मीमांसकमतेन दूषणम् -

§ ४०. ननु भवतां—सैद्धान्तिकमते उपयोगे—अवग्रहादिद्यत्त्वसुष्टयन्याप्यत्वम्, एकत्र क्ष्यस्तुनि प्राधान्येन सामान्यिनिशेषोभयावगाहित्वपर्याप्त्याधारत्वं वाः तार्किकमते च प्रमेया-व्यभिचारित्वं—प्रामाण्यं अयोग्यत्वात् अभ्यासेनापि दुर्ग्रहम्, समर्थप्रदृत्त्यनौपयिकत्वेन अनुपादेयं च । पौद्गलिकसम्यक्तवतां सम्यक्त्वदलिकान्वितोऽपायांशः प्रमाणम्, क्षायिकसम्यक्तवतां च केवलोऽपायांश इति तत्त्वार्थद्यत्यादिवचनतात्पर्यपर्यालोचनायां तु सम्यक्त्वसमानाधिकरणापायत्वं ज्ञानस्य प्रामाण्यं पर्यवस्यति, अन्यथाऽननुगमात् । तत्र क्ष्य विशेषणिवशेष्यभावे विनिगमनाविरहः । 'ज्ञानं प्रमाणम्' इति वचनं विनिगमकिमिति चेत्; तदिप समर्थप्रदृत्योपयिकेन रूपेण विनिगमयेत्, न तु विशिष्टापायत्वेनानीदृशेन । सम्यक्तवानुगतत्वेन ज्ञानस्य ज्ञानत्वम्, अन्यथा त्वज्ञानत्वमिति व्यवस्था तु नापायमात्र-प्रामाण्यसाक्षिणी, सम्यग्दिष्टसम्बन्धिनां संशयादीनामिपि ज्ञानत्वस्य महाभाष्यकृता परिभापितत्वात् । न च – 'सम्यक्त्वसाहित्येन ज्ञानस्य रुचिरूपत्वं संपद्यते, रुचिरूपं च ज्ञानं क्ष्यमाणीमिति सम्यक्त्वविशेषणोपादानं फलवद्' इत्यपि साम्प्रतम्, एतस्य व्यवहारोपयोगित्वेऽपि प्रवृत्त्यनुपयोगित्वात् । न च घटाद्यपायरूपा रुचिरपि सम्यक्त्वमिति व्यवहरन्ति सद्धान्तिकाः, जीवाजीवादिपदार्थनवकविषयकसमूहालम्बनज्ञानविशेषस्थे रुचिरूपत-

१ °साहुणिन अव। २ °स्य निरनुपपत्तः मु। ३ °साहुण्यस बहेत। ४ °देवं पौद्ग भु अव।

याम्नातत्वात् । केवलं सत्संख्यादिमार्गणास्थानैः तिव्वर्णयो भावसम्यक्त्वम् , सामान्यतस्तु द्रव्यसम्यक्त्वमिति विशेष इति । न च — 'घटाद्यपायेऽपि रुचिरूपत्विमिष्टमेव, सद्सद्विशेषणा- विशेषणादिना सर्वत्र ज्ञानाज्ञानव्यवस्थाकथनात् , तदेव च प्रामाण्यमप्रत्यूहम्' इति वाच्यम् ; अनेकान्तव्यापकत्वादिप्रतिसन्धानाहितवासनावतामेव 'तादृश्योधसम्भवात् , तद्न्येषां तु द्रव्यसम्यक्त्वेनव 'ज्ञानसद्भावव्यवस्थितेः । अत एव चरणकरणप्रधानानामिष स्वसमयप्रसम्यम्यस्त्वाभावः समयम्यस्त्वाभावः प्रतिपादितः संमतौ महावादिना । द्रव्यसम्यक्त्वं च — ''तदेव सत्यं निःशङ्कं यिननेद्रैः प्रवेदितम्'' इति ज्ञानाहितवासनारूपम् , मापतुपाद्यज्ञरोधाद् गुरुपारत्व्यरूपं वा इत्यन्य देतत् । तस्मान्नते प्रामाण्यप्रकाराः प्रवृत्त्यौपयिकाः ।

§ ४१. तद्वति तत्प्रकारकत्वरूपं ज्ञानप्रामाण्यं तु प्रवृत्त्यौपयिकमवशिष्यते, तस्य च खतो ग्राह्यत्वमेवोचितम् । न्यायनयेऽपि ज्ञाने पुरोवर्तिविशेष्यताकत्वस्य रजतत्वादिप्रकारकत्वस्य च अनुव्यवसायग्राह्यतायामविवादात्, 'इमं रजतत्वेन जानामि' इति प्रत्ययात्, तत्र विशेष्यत्वप्रकारत्वयोरेव द्वितीयातृतीयार्थत्वात् । तत्र पुरोवर्ति इदंत्वेन रजतत्वादिनापि चोपनयवशाद् भासताम् । न च – 'इदंत्ववैशिष्ट्यं पुरोवर्तिन न भासते' – इति वाच्यम् ; ा विशेष्यतायां पुरोवर्तिनः स्वरूपतो भानानुपपत्तेः तादशविशेषणज्ञानाभावात् , अन्यथा प्रमेयत्वादिना रजतादिज्ञानेऽपि तथाज्ञानापत्तेः, जात्यतिरिक्तस्य किञ्चिद्धर्मप्रकारेणैव भाननियमाच । किश्च, प्रामाण्यसंशयोत्तरम् 'इदं रजतं न वा' इत्येव संशयो, न तु 'रज-तमिदं न वा', 'द्रव्यं रजतं न वा' इत्यादिरूप इति यद्विशेष्यकयत्प्रकारकज्ञानत्वावच्छेदेन प्रामाण्यसंशयः तद्धर्मविशिष्टे तत्प्रकारकसंशय इति नियमात् इदेत्वेन धर्मिभानमावश्यकम्, » इदंत्वरजत्वादिना पुरोवर्तिन उपनयसत्त्वाच तथाभानमनुव्यवसाये दुर्वारमिति किमपरम्-विशिष्यते प्रामाण्ये ज्ञातुम्?। न च 'एकसम्बन्धेन तद्वति सम्बन्धान्तरेण तत्प्रकारकज्ञान -च्यावृत्तं तेन सम्बन्धेन तत्प्रकारकत्वमेव प्रामाण्यम्, तच दुर्ग्रहम् इति वाच्यम्; व्यवसाये येन सम्वन्धेन रजतत्वादिकं प्रकारः तेन तद्वतोऽनुच्यवसाये भानात्, संसर्गसँ तत्त्वेनैव भानात् । तत्प्रकारत्वं च वस्तुगत्या तत्सम्बन्धाविच्छन्नप्रकारताकत्वमिति प्रकारताक्कि 25 प्रवेशेनैव वा तद्भानम् । अत एव – इद्ं रजतमिति तादात्म्यारोपच्याद्यत्तये मुख्यविशेष्यता प्रामाण्ये निवेशनीयेति मुख्यत्वस्य दुर्ग्रहत्वमित्युक्तेरिप अनवकाशः, वस्तुगत्या मुख्यवि-शेष्यताया एव निवेशात्, तादात्म्यारोपे आरोप्यांशे समवायेन प्रामाण्यसत्त्वेऽपि अक्ष-तेश । एतेन - तद्विशेष्यकत्वे सति तत्प्रकारकत्वमात्रं न प्रामाण्यम्, 'इमे रङ्गरजते' 'नेमे रङ्गरजते' इति विपरीतचतुष्कअमसाधारण्यात्, किन्तु तद्वद्विशेष्यकत्वावच्छिन्नतत्प्रकारक-» त्वम् , तच प्रथमानुव्यवसाये दुर्प्रहमित्यपि निरस्तम् । वस्तुगत्या तादशप्रकारताकत्वस्य सुग्रहत्वादेव, तद्ग्रहे अनुन्यवसायसामग्र्या असामर्थ्यस्य, न्यवसायप्रतिवन्धकत्वस्य वा कल्पनं अभिनिवेशेन खबुद्धिविडम्बनामात्रम्, तथाकल्पनायामप्रामाणिकगौरवात् । एतेन विधेयतया अनुव्यवसाये स्वातच्येण प्रामाण्यभाने व्यवसायप्रतिवन्धकत्वकल्पनापि

१ °वतामेतादृ॰ मु । २ ज्ञानव्यव॰ त । ३ प्रवृत्त्यौपयोगिकाः मु । ४ °वर्तिनः अनुव्यवसाये खरू॰ अ । ५ भावानुप॰ अ । ६ °ज्ञानं व्या॰ मु । ७ °स्य (तु) तत्त्वे॰ मु । ८ °साये प्रामा॰ त ।

परास्ता । तत्र तद्वद्विशेष्यकतोपस्थितितद्भाववद्विशेष्यकत्वाभावोपस्थित्यादीनां उत्तेजकत्वादिकल्पने महागौरवात् । यदि च विशेष्यत्वादिकमनुपस्थितं न प्रकारः, तदा
विशेष्यितासम्बन्धेन रजतादिमत्त्वे सित प्रकारितया रजतत्वादिमत्त्वमेव प्रामाण्यमस्तु ।
एतज्ज्ञानमेव लाघवात् प्रवृत्त्यौपयिकम् । तस्माज्ज्ञप्तौ प्रामाण्यस्य स्वतस्त्वमेव युक्तम् ।
अप्रामाण्यं तु नानुव्यवसायप्राह्मम्, रजतत्वाभाववन्त्वेन पुरोवर्तिनोऽप्रहणे तथोपनीत- 
भानायोगात्, रजतत्वादिमत्त्रया शुक्त्यादिधीविशेष्यकत्वं रजतत्वप्रकारकत्वं च तत्र
गृह्यते, अत एव "अप्रमापि प्रमेत्येव गृह्यते" [तत्त्वचि० प्रत्यक्षस्वण्ड, पृ० १७४] इति
चिन्तामणिग्रन्थः, प्रमेतीत्येव व्याख्यातस्तांत्रिकैः इत्यप्रामाण्यस्य परतस्त्वमेव । न च
'प्रामाण्यस्य स्वतस्त्वे ज्ञानप्रामाण्यसंशयानुपपत्तिः, ज्ञानग्रहे प्रामाण्यग्रहात् तद्ग्रहे
धर्मिग्रहाभावात्' इति वाच्यम्, दोषात् तत्संशयात् धर्मीन्द्रियसन्निकर्पस्यैव संशयहेतु- 
त्वात् । प्राक् प्रामाण्याभावोपस्थितौ धर्मिज्ञानात्मक एव वास्तु प्रामाण्यसंशय इति स्वतस्त्वपरतस्त्वानेकान्तः प्रामाण्याप्रामाण्ययोः जैनानां न युक्त इति चेतः,—

## मीमांसकीयस्य दूषणस्योद्धारः -

§ ४२. अत्र ब्र्मः - रजतत्ववद्विशेष्यकत्वाविक्छन्नरजतत्वप्रकारताकत्वरूपस्य रजतज्ञानप्रामाण्यस्य वेस्तुसतोऽनुव्यवसायेन ग्रहणात् स्वतस्त्वाभ्युपगमेऽप्रामाण्यस्यापि स्वतस्त्वापातः, रजतभ्रमानुव्यवसायेनापि वस्तुतो रजतत्वाभाववद्विशेष्यकत्वाविक्छन्नरजतत्वप्रकारताकत्वस्येव ग्रहात् । तत्र च अस्माभिरनेकान्तवादिभिरिष्टापत्तिः कर्त्तुं शक्यते,
द्रव्यार्थतः प्रत्यक्षस्य योग्यद्रव्यप्रत्यक्षीकरणवेलायां तद्गतानां योग्यायोग्यानां धर्माणां
सर्वेपामभ्युपगमात्, स्वपरपर्यायापेक्षया अनन्तधर्मात्मकं तत्त्विमिति वासनावत एकज्ञत्वे
सर्वज्ञत्वभ्रौव्याभ्युपगमाच ।

"जे एगं जाणइ से सब्वं जाणइ। जे सब्वं जाणइ से एगं जाणइ॥" [आचा० १.३.४.१२२] ति।

पारमर्पस्य इत्थमेव स्वारस्य व्याख्यानात् । अवोचाम च अध्यात्मसारप्रकरणे ''आसत्तिपाटवाभ्यासस्वकार्यादिभिराश्रयन् ।

पर्यायमेकमप्यर्थं वेत्ति भावाद् वुघोऽखिरुम् ॥" [६.३०] इति ।

न चेयं रीतिरेकान्तवादिनो भवत इति प्रतीच्छप्रतिवन्दिदण्डप्रहारम् । अनेकान्तदृष्ट्या प्रामाण्याप्रामाण्ययोः खतस्त्वपरतस्त्वसमर्थनम् –

§ ४३. नतु रजतत्ववद्विशेष्यकत्वरजतत्वप्रकारकत्वयोरेव ज्ञानोपरि भानम्, अविच्छि-न्नत्वं तु तयोरेव मिथः संसर्गः, एकत्र भासमानयोद्वयोधर्मयोः परस्परमपि सामानाधिक-रण्येनेव अविच्छन्नत्वेनापि अन्वयसम्भवात् इत्येवं प्रामाण्यस्य स्वतस्त्वम्, अप्रामाण्यस्य म तु न तथात्वम्, रजतत्वाभावस्य च्यवसायेऽस्फुरणेन तद्वद्विशेष्यकत्वस्य प्रहीतुमशक्य-

१ °त्वादकत्प° अ च । २ °विशेष्यता° मु त च । ३ वस्तुतोऽनुव्य° मु । ४ योग्यायोग्यानां धर्माणां सर्वेपां प्रत्यक्षस्य अभ्युपगमात् इत्यन्वयः । ५ °मेव स्वरसव्या° त । ६ °कारत्वयोः मु । ७ °रण्येनैव मु ।

त्वात्, ज्ञानग्राहकसामग्र्यास्तु उपस्थितविशेष्यत्वादिग्राहकत्व एव व्यापारात् इत्येवम-दोप इति चेत्; न, प्रामाण्यश्चरिरघटकस्थाविच्छन्नत्वस्य संसर्गतया भानोपगमे कात्त्वेन प्रामाण्यस्य प्रकारत्वासिद्धेः, अंशतः प्रकारतया भानं च स्वाश्रयविशेष्यकत्वाविच्छन्नप्रकार-तासम्बन्धेन रजतत्वस्य ज्ञानोपरि भानेऽपि सम्भवतीति तावदेव प्रामाण्यं स्वात्, अस्त्वेवं ज्ञानग्राहकसामग्रयाः तथाप्रामाण्यग्रह एव सामध्यति, अत एव नाप्रामाण्यस्य स्वतस्त्वमिति चेत्ं; न, एवमभ्यपगमे 'अप्रमापि प्रमेतीत्येव गृह्यते' इत्यस्य व्याघातात्, तत्र रजतत्वस्य ज्ञानोपर्यक्तसम्बन्धासम्भवात्, 'कम्बुग्रीवादिमान्नास्ति', 'वाच्यं नास्ति' इत्यादावन्वयितावच्छेदकाविच्छनप्रतियोगिताया इव प्रकृते उक्तसम्बन्धस्य तत्तद्वगा-हितानिरूपितावगाहितारूपा विलक्षणेव खण्डशः सांसर्गिकविपयतेति न दोप इति चेत्; न, तत्रापि लक्षणादिनैव वोधः", उक्तप्रतियोगितायास्तु 'घटो नास्ति' इत्यादावेव स्वरूपतः संसर्गत्वम् । उक्तं च मिश्रेः — "अर्थापत्ती नेह देवदत्त इत्यत्र प्रतियोगितवं स्वरूपत एव भासत इत्येवं समर्थनात्।"

§ ४४. वस्तुतोऽस्माकं सर्वापि विषयता द्रव्यार्थतोऽखण्डा, पर्यायार्थतथ्य सखण्डेति सम्पूर्णप्रामाण्यविषयताञ्चालिवोधो न संवादकप्रत्ययं विना, न वा ताद्दशाप्रामाण्यविषयर ताक्कवोधो वाधकप्रत्ययं विना इत्युभयोरनभ्यासदशायां परतस्त्वमेव, अभ्यासदशायां तु क्षयोपर्श्वमविशेषसधीचीनया 'ताद्दशतादशेहया तथातथोभयप्रहणे खतस्त्वमेव । अतः एव प्रामाण्यान्तरस्थापि न दुर्प्रहत्वम्, स्रोपयोगापृथग्भृतेहोपनीतप्रकारस्थैव अपायेन प्रहण्णात् । ताद्दशी च प्रामाण्यविषयता नावग्रहमात्रप्रयोज्यत्वेन लौकिकी, नापि पृथगुपयोगप्रयोज्यत्वेन अलौकिकी, किन्तु विलक्षणविति न किञ्चिद्गुपपन्नं अनन्तधर्मात्मकः वस्त्वभ्युपगमे । अत एव वस्तुसदशो ज्ञाने ज्ञेयाकारपरिणाम इति विलक्षणप्रामाण्याकारवादेऽपि न क्षतिः । एवं च अमे अरजतिनिमित्तो रजताकारः, संवृतग्रक्तयाकारायाः सम्रुपात्तरजताकारायाः शुक्तेरेव तत्रालम्बनत्वात्, प्रमायां तु रजतिनिमित्त इत्याकारतथान्वस्य "प्रामाण्याप्रामाण्ययोस्तदनेकान्तः" इति प्राचां वाचामपि विमर्शः कान्त एवेति द्रष्टच्यम् ।

§ ४५. न्यायाभियुक्ता अपि यथा अभावलौकिकप्रत्ययस्तद्वर्मस्य प्रतियोगितावच्छेदकत्व-मवगाहमान एव तद्वर्मविशिष्टस्य प्रतियोगित्वमवगाहते तथा ज्ञानलौकिकसाक्षात्कारोऽपि तद्वर्मस्य विशेष्यताद्यवच्छेदकत्वमवगाहमान एव तद्वर्मविशिष्टस्य विशेष्यतादिकमवगाहतं इति इदंत्वविशिष्टस्येव विशेष्यत्वमवगाहेतं, इदंत्वस्य विशेष्यतावच्छेदकत्वात्, न त रजतत्वादिविशिष्टस्य, रजतत्वादेरतथात्वात् इत्थं नियमस्तु लौकिकेः तेनोपनयवशात् अलौकिकतादृशसाक्षात्कारेऽपि न क्षतिरिति वदन्तो विनोपनयं प्राथमिकानुच्यवसायस्य

१ °विशेष्यिला° था। २ °रताकलसम्य° ता। ३ चेन्न, तंत्रेवम् था चा। ४ ज्ञानोपयुक्त° ता। ५ इलादा-विपन्न° था। ६ °पिताविगाहि° चा। ७ वोयः सहुक्त° ता। ८ °पशमसधी था चा। ९ ताहक्ताह° चा। १० आलम्बनलात् इति शेषः । ११ °गाहतेऽत इदं ता। १२ °गाहते इदं ° ता।

10

प्रामाण्याग्राहकत्वमेव आहुः । यदेव च तेपाम्रुपनयस्य कृत्यं तदेव अस्माकमीहाया इति कृतं प्रसङ्गेन । अवग्रहेह्योट्योपरांचात्वमवायस्य च फलांचात्वमिति प्रदर्शनम् –

§ ४६. प्रकृतमनुसरामः । एतावयग्रहेहाख्यो व्यापारांशो । ईहानन्तरमपायः प्रवर्तते 'अयं घट एव' इति । अत्र च आसत्त्यादिजनितक्षयोपश्चमवशेन यावानीहितो धर्मः तावान् इत्रकारी भवति, तेनैकत्रैव 'देवदत्तोऽयं' 'व्राह्मणोऽयं' 'पाचकोऽयम्' इत्यादिप्रत्ययभेदो-पपत्तिः । इत्थं च 'रूपविशेषात् मणिः पश्चरागः' इत्युपदेशोत्तरमपि तदाहितवासनावतो 'रूपविशेषात् अनेन पश्चरागेण भवितव्यम्' इति ईहोत्तरमेव 'अयं पश्चरागः' इत्यपापो युज्यते । उक्तोपदेशः पश्चरागपदवाच्यत्वोपिमतावेव उपयुज्यते । 'अयं पश्चरागः' इति तु सामान्यावग्रहेहाक्रमेणैवेति नैयायिकानुयायिनः । 'घटः' इत्यपायोत्तरमपि यदा 'किमयं' ॥ सौवर्णो मात्तों वा' इत्यादिविशेपिजज्ञासा प्रवर्तते, तदा पाश्चात्यापायस्य उत्तरविशेपावग-मापेक्षया सामान्यालम्बन्तत्वात् व्यावहारिकावग्रहत्वम् । ततः 'सौवर्ण एवायम्' इत्यादि-रपायः । तत्रापि उत्तरोत्तरविशेपिजज्ञासायां पाश्चात्यस्य पाश्चात्यस्य व्यावहारिकावग्रहत्वं द्रष्टव्यम् । जिज्ञासानिवृत्तो तु अन्त्यविशेपज्ञानमवाय एवोच्यते, नावग्रहः, उपचारकारणा-भावात् । अयं फलांशः । कालमानं तु अस्यान्तर्ग्रहूर्तस्यासंख्यभेदत्वात् । चिरमननुवृत्तेव्यभिचार इति चेत्ः न, अन्तर्ग्रहूर्तस्यासंख्यभेदत्वात् ।

धारणायाः परिपाकांशत्वमपायपार्थक्यं च-

§ ४७. अन्त्यविशेषावगमरूपापायोत्तरमविच्युतिरूपा धारणा प्रवर्तते । सापि आन्त- र्मुहूर्तिकी । अयं परिपाकांशः । वासनास्मृती तु सर्वत्र विशेषावगमे द्रष्टच्ये । तदाह जिनभद्रगणिक्षमाश्रमणः ─

> "सामन्नित्तगहणं नेच्छइओ समयमोगाहो पढमो। तत्तोऽणंतरमीहियवत्थुविसेसस्स जोऽवाओ॥ सो पुण ईहाऽवायावेक्लाए ओगाहो ति उवयरिओ। एस्सविसेसावेक्लं सामन्नं गिण्हए जेणं॥ तत्तोऽणंतरमीहा तओ अवाओ अ तिवसेसस्स। इय सामन्नविसेसावेक्ला जावंतिमो मेओ॥ सन्वत्थेहावाया, णिच्छयओ मोतुमाइसामन्नं। संववहारत्थं पुण, सन्वत्थाऽवग्गहोऽवाओ॥ तरतमजोगाभावेऽवाओ चिय धारणा तदंतिमा। सन्वत्थवासणा पुण मणिया कारुंतरे वि सई॥" ति॥

[ विशेषा० गा० २८२-२८६ ]

१ °नयकृखं त । २ ईहायाः साध्यमिति कृतं मु; ईहया साध्यमिति कृतं त । ३ देवदत्तोऽयं पाच मु। ४ पद्मराग इति ज्ञानं सामा त । ५ °मेण इलन्ये नैया त । ६ किमयं घटः सौव मुत । ७ अन्तर्मोह्न तिकी मु। ८ तदाह भगवान जिनभ त ।

§४८. न च – अविच्युतेरपायावस्थानात् पार्थक्ये मानाभावः, विशेषिजज्ञासानिकृष्यविच्छिनस्वरूपस्य कथित्रत् भिन्नत्वात् । 'अवगृह्णामि', 'ईहे', 'अवैमि', 'स्थिरीकरोमि'
इति प्रत्यया एव च प्रतिप्राण्यनुभवसिद्धाः अवग्रहादिभेदे प्रमाणम् । स्मृतिजनकतावच्छेदकत्वेनैव वा अविच्युतित्वं धर्मविशेषः करुप्यते, तत्तदुपेक्षान्यत्वस्य स्मृतिजनकतावच्छेदककोटिप्रवेशे गौरवादिति धर्मविशेषसिद्धौ धर्मिविशेषसिद्धिरित्यधिकं मत्कृतज्ञानार्णवात्
अवसेयम् । तदेवं निरूपितं मतिज्ञानम् । तिन्ररूपणेन च श्रुतज्ञानमपि निरूपितमेव ।
दियोरन्योऽन्यानुगतत्वात् तथैव व्यवस्थापितत्वाच ।

#### अन्यमतेन श्रुतलक्षणम् -

§ ४९. अन्ये तु अङ्गोपाङ्गादिपरिज्ञानमेव श्रुतज्ञानम्, अन्यच मतिज्ञानमिति ।

□ अनयोरिप भजनेव । यदुवाच वाचकचक्रवर्त्तां — "एकादीन्येकसिन् भाष्यानि त्वाचतुर्भ्यः।"

[ तत्त्वार्थ० १.३१ ] इति शव्दसंस्पृष्टार्थमात्रग्राहित्वेन श्रुतत्वे तु अवग्रहमात्रमेव मतिज्ञानं प्रसज्येत । धारणोत्तरं स्वसमानकारश्रुतावश्यंभावकल्पनं तु स्ववासनामात्रविज्ञामितम् ।

शव्दसंस्पृष्टौया मतेरेव श्रुतत्वपरिभाषणं तु न पृथगुपयोगवर्यापकमिति शाव्दज्ञानमेव श्रुतज्ञानम्, न तु अपरोक्षमिन्द्रियजन्यमिष इत्याहुः ।

## " मतिश्रुतोपयोगयोरभिन्नत्वमिति सिद्धसेनीयमतस्य विश्वदीकरणम् -

१५०, नन्यास्तु श्रुतोपयोगो मत्युपयोगात् न पृथक्, मत्युपयोगेनेव तत्कार्योपपत्तौ तत्पार्थक्यकल्पनाया न्यर्थत्वात् । अत एव शन्दजन्यसामान्यज्ञानोत्तरं विशेपजिज्ञासायां तन्मूलकमत्यपायांशप्रवृत्तौ न पृथगवप्रहकल्पनागौरवम्, शान्दसामान्यज्ञानस्येव तत्र अवप्रहत्वात् । नचं – 'अशान्दे शान्दस्य तत्सामप्रया वा प्रतिवन्धकत्वधान्यात् नेयं कल्पना युक्ता' इति वाच्यम्, अशान्दत्वस्य प्रतिवन्ध्यतावच्छेदकत्वे प्रतियोगिकोटौ शन्द मूलमितज्ञानस्यापि प्रवेशात्, अन्यथा श्रुताभ्यन्तरीभृतमितज्ञानोच्छेदप्रसङ्गात् । किञ्च, शान्दज्ञानस्पश्रुतस्य अवग्रहादिकमवतो मतिज्ञानाद् भिन्नत्वोपगमे अनुमानस्यतिर्पत्यभिज्ञानादिनामिप तथात्वं स्थात् इत्यतिप्रसङ्गः, सांन्यवहारिकप्रत्यक्षत्यभावस्यापि तेषु तुल्यत्वात् । यदि च अवग्रहादिभेदाः सांन्यवहारिकप्रत्यक्षत्यभावसापि तेषु श्रुत्यत्वात् । यदि च अवग्रहादिभेदाः सांन्यवहारिकप्रत्यक्षत्यभावसापि तेषु श्रुत्यत्वात् । यदि च अवग्रहादिभेदाः सांन्यवहारिकप्रत्यक्षत्यभावसापि । 'मत्या जानामि', 'श्रुत्वा जानामि' इत्यनुभव एव अनयोभेदोपपादक इति चेत्; न, 'अनुमाय जानामि', 'स्मृत्वा जानामि' इत्यनुभव एव अनयोभेदोपपादक इति चेत्; न, 'अनुमाय जानामि', 'स्मृत्वा जानामि' इत्यनुभवेनानुमानस्मृत्यादीनामि मेदापत्तः। अनुमितित्वादिकं मितत्वन्याप्यमेवेति यदीष्यते, शान्दत्वमिपि किं न तथा १ 'मत्या न जानामि' इति प्रतीतिः तत्र वाथिकेति चेत्; न, वैशेपिकाणां 'नानुमिनोमि' इति प्रतितेरिव शान्दे

१ यदाह वाच° त । २ °संस्प्रायं मुत । ३ °संस्प्रा मुत । ४ °योगल्यापनमिति त । ५ नच शान्देऽशान्द मु। ६ °स्मृतितर्कप्रस मु। ७ °यंतासिद अ च । ८ जानामीलायनुभ त ।

तसा विशेषविषयत्वात् । न च 'निसर्गाधिगमसम्यक्त्वरूपकार्यभेदात् मतिश्चतज्ञानरूप-कारणभेदः' इत्यपि साम्प्रतम्, तत्र निसर्गपदेन स्वभावसीव ग्रहणात् । यद् वाचकः –

''शिक्षागमोपदेशश्रवणान्येकीधिकान्यधिगमस्य ।

इत्याह ।

एकार्थः परिणामो भवति निसर्गः खभावश्च ॥" [ प्रश्नम० का० २२३ ] इति । यत्रापि मतेः श्चतिभन्नत्वेन ग्रहणं तत्र गोवलीवर्दन्याय एव आश्रयणीयः । तदिदमभि- । प्रत्याह महावादी सिद्धसेनः –

"वैयर्थ्यातिप्रसङ्गाभ्यां न मत्यभ्यधिकं श्रुतम्।" [निश्चय० १९] इति ।

# [ ३. अवधिज्ञानचर्चा । ]

् ६५१. अवधिज्ञानत्वं रूपिसमव्याप्यविषयताशालिज्ञानवृत्तिज्ञानत्वव्याप्यजातिमत्त्वम्। № रूपिसमव्याप्यविषयताशालिज्ञानं परमावधिज्ञानम्,

"क्र्वगयं लहइ सब्वं।" [ आव० गा० ४४ ]

इति वचनात् । तद्वृत्तिज्ञानत्वच्याप्या जातिरविधित्वमविध्ञानमात्र इति लक्षणसमन्वयः । समन्याप्यत्वमपहाय च्यापकत्वमात्रदाने जगद्धापकविपयताकस्य केवलस्य रूपिच्यापक-विपयताकत्वनियमात् तद्वृत्तिकेवलत्वमादाय केवलज्ञानेऽतिच्याप्तिः । समन्याप्यत्वदाने । त अरूपिण च्यमिचारात् केवलज्ञानविषयताया रूप्यच्याप्यत्वात् तिन्ववृत्तिः । न च 'परमाविध्ञानेऽप्यलोके लोकप्रमाणासंख्यारूप्याकाञ्चल्डविपयतोपदर्शनाद्' असम्भवः । यदि तावत्सु खण्डेषु रूपिद्रच्यं स्थात् तदा पश्येदिति प्रसङ्गापादन एव तदुपदर्शन-तात्पर्यात् । न च तदंशे विषयवाधेन सत्राप्रामाण्यम् , स्वरूपवाधेऽपि शक्तिविशेपज्ञापनेन फलावाधात् । एतेन असङ्गावस्थापना च्याख्याता वहिविपयताप्रसञ्जिका तारतम्येन । शक्तिवृद्धिश्च लोकमध्य एव सक्ष्मसक्ष्मतरस्कन्धावगाहनफलवतीति न प्रसङ्गापाद-नवैयर्थ्यम् । यद्भाष्यम् –

"वहुंतो पुण बाहिं छोगत्थं चेव पासई दब्वं । सुहुमयरं सुहुमयरं परमोही जाव परमाणुं ॥" [ विशेषा० गा० ६०६ ] इति ।

६५२. अलोके लोकप्रमाणासंख्येयखण्डविषयता अवधेरिति वचने विषयतापदं तर्कि- क्ष तरूप्यधिकरणताप्रसञ्जिततावद्धिकरूपिविषयतापरिमिति न स्वरूपवाधोऽपीति तत्त्वम् । जातौ ज्ञानत्वच्याप्यत्वविशेषणं ज्ञानत्वमादाय मत्यादावित्व्याप्तिवारणार्थम् । न च संयमप्रत्ययावधिज्ञानमनःपर्यायज्ञानसाधारणजातिविशेषमादाय मनःपर्यायज्ञानेऽति-च्याप्तिः, अवधित्वेन साङ्क्षर्यण तादृशजात्यसिद्धेः । न च 'पुद्गला रूपिणः' इति शान्द्वोधे

१ °न्येकार्धकान्य° त । २ °ज्ञानं तद्वृत्ति° अ व । ३ °विधलं तद्दलं अव° त । ४ असद्भावप्रस्थापना अत । ५ °तावदिधकरणकरूपि° मुत । ज्ञा॰ ३

रूपिसमन्याप्यविषयताकेऽतिन्याप्तिः, विषयतापदेन स्पष्टविशेषाकारग्रहणादिति संक्षेपः।

# [ ४. मनःपर्यायज्ञानचर्चा । ]

§५३. मनोमात्रसाक्षात्कारि मनःपर्यायज्ञानम् । न च ताद्दशावधिज्ञानेऽतिव्याप्तिः, मनःसाक्षात्कारिणोऽवधेः स्कन्धान्तरस्यापि साक्षात्कारित्वेन ताद्दशावधिज्ञानासिद्धेः । न च 'मनस्त्वपरिणतस्कन्धालोचितं वाद्यमप्यर्थं मनःपर्यायज्ञानं साक्षात्करोतीति तस्य मनो-मात्रसाक्षात्कारित्वमसिद्धम्' इति वाच्यम्, मनोद्रव्यमात्रालम्बनतयेव तस्य धर्मिग्राहक-मानसिद्धत्वात्, वाद्यार्थानां तु मनोद्रव्याणामेव तथारूपपरिणामान्यथानुपपत्तिप्रस्तानु-मानत एव ग्रहणाभ्युपगमात् । आह च भाष्यकारः –

''जाणइ बज्झेऽणुमाणेणं ति ।'' [ विशेषा० गा० ८१४ ]

१५४. बाह्यार्थानुमाननिमित्तकमेव हि तत्र मानसमचक्षुर्दर्शनं अङ्गीक्रियते, यत्पुर-स्कारेण सत्रे 'मनोद्रच्याणि जानाति पश्यति चैतद्' इति व्यवहियते । एकरूपेऽपि ज्ञाने द्रव्याद्यपेक्षक्षयोपश्मवैचित्र्येण सामान्यरूपमनोद्रव्याकारपरिच्छेदापेक्षया 'पश्यति' इति, विशिष्टतरमनोद्रव्याकारपरिच्छेदापेक्षया च 'जानाति' इत्येवं वं। व्याचक्षते । आपेक्षिक-सामान्यज्ञानस्यापि व्यावहारिकावग्रहन्यायेन व्यावहारिकदर्शनरूपत्वात् । निश्चयतस्तु । सर्वमपि तज्ज्ञानमेव, मनःपर्यायदर्शनानुपदेशादिति द्रष्टव्यम् ।

# अवधि-मनःपर्यायज्ञानयोरभिन्नत्वसमर्थनम् -

§५५. नव्यास्तु वाह्यार्थाकारानुमापकमनोद्रव्याकारग्राहकं ज्ञानमविधिविशेष एव, अप्रमत्तसंयमिवशेषजन्यतावच्छेद्कजातेः अविधित्वव्याप्याया एव कल्पनात् धर्मीति न्यायात् । इत्थं हि 'जानाति पश्यति' इत्यत्र दृशेरविधद्र्शनविषयत्वेनैव उपपत्तौ लक्षणा
कल्पनगौरवमपि परिहृतं भवति । सत्रे भेदाभिधानं च धर्मभेदाभिप्रायम् । यदि च सङ्कल्पविकल्पपरिणतद्रव्यमात्रग्राह्यभेदात् तद्घाहकं ज्ञानमितिरिक्तमिति अत्र निर्वन्धः तदा द्वीन्द्रयादीनामपि इष्टानिष्टप्रवृत्तिनिवृत्तिदर्शनात् तज्जनकस्रक्ष्मसङ्कल्पजननपरिणतद्रव्यविषयमपि मनःपर्यायज्ञानमभ्युपगन्तव्यं स्थात्, चेष्टाहेतोरेव मनसः तद्घाह्यत्वात् । न च तेन द्वीन्द्रयादीनां समनस्कतापित्तः, कपिद्कासत्त्रया धनित्वस्थेव, एकया गवा गोमत्त्वस्थेव, सक्ष्मण मनसा समनस्कत्वस्य आपादियतुमशक्यत्वात् । तिददमभिप्रेत्योक्तं निश्चयद्वात्रिशिकायां महावादिना —

"प्रार्थना प्रतिघाताभ्यां चेष्टन्ते द्वीन्द्रियादयः । मनःपर्यायविज्ञानं युक्तं तेषु न चान्यथा ॥" [ निश्चय० १७ ] इति ।

§५६. न चैवं ज्ञानस्य पञ्चविधत्वविभागोच्छेदात् उत्स्त्रापत्तिः, व्यवहारतश्चतुर्विध-□ त्वेन उक्ताया अपि भाषाया निश्चयतो द्वेविध्याभिधानवन्नयविवेकेन उत्स्त्राभावादिति दिक् ।

९ वा व्याख्येयम् । आपे° त । २ समनस्कलापतिः ृत ।

# [ ५. केवलज्ञानचर्चा । ]

§५७. सर्वविषयं केवलज्ञानम् । सर्वविषयत्वं च सामान्यधर्मानविष्ठिधर्मप्रकारकत्वे सित निखिलधर्मिविषयत्वम् । प्रमेयवदिति ज्ञाने प्रमेयत्वेन निखिलधर्मप्रकारके
अतिच्याप्तिवारणाय अनविष्ठिन्नान्तम्, केवलदर्शने अतिच्याप्तिवारणाय सत्यन्तम्,
विशेष्यभागस्तु पर्यायवाद्यभिमतप्रतीत्यसम्रत्पादरूपसन्तानविषयकनिखिलधर्मप्रकारकज्ञानिरित्तार्थार्थः । वस्तुतो निखिलज्ञेयाकारवन्त्वं केवलज्ञानत्वम् । केवलदर्शनाम्युपगमे तु तत्र
निखिलदृश्याकारवन्त्वमेव, न तु निखिलज्ञेयाकारवन्त्वमिति नातिच्याप्तिः । न च 'प्रतिस्वं
केवलज्ञाने केवलज्ञानान्तरवृत्तिखप्राकालविनष्टवस्तुसम्बन्धिवर्तमानत्वाद्याकाराभावात्'
असम्भवः; खसमानकालीननिखिलज्ञेयाकारवन्त्वस्य विवक्षणात् । न च 'तथापि केवलज्ञानग्राह्ये आद्यक्षणवृत्तित्वप्रकारकत्वाविष्ठिन्नविशेष्यताया द्वितीयक्षणे नाशः, द्वितीय- ।
धणवृत्तित्वप्रकारकत्वाविष्ठिन्नविशेष्यतायाश्च उत्पादः, इत्थमेव ग्राह्यसामान्यविशेष्यताध्रीच्यसंभेदेन केवलज्ञाने त्रैलक्षण्यमुपपादितमिति एकदा निखिलज्ञेयाकारवन्त्वासम्भव
एव' इति शङ्कनीयम्, समानकालीनत्वस्य क्षणगर्भत्वे दोपाभावात् । अस्तु वा निखिलज्ञेयाकारसङ्कमयोग्यतावन्त्वमेव लक्षणम् ।

### केवलसिद्धावनुमानोपन्यासः –

§५८. प्रमाणं च तत्र ज्ञानत्वमत्यन्तोत्कर्षवद्वृत्ति अत्यन्तापकर्षवद्वृत्तित्वात् परिमाणत्ववत् इत्याद्यनुमानमेव । न च अप्रयोजकत्वं ज्ञानतारतम्यस्य सर्वानुभवसिद्धत्वेन
तद्विश्रान्तेः अत्यन्तापकर्षोत्कर्षाभ्यां विनाऽसम्भवात् । न च 'इन्द्रियाश्रितज्ञानस्यैव
तरतमभावद्रश्चेनात् तत्रैव अन्त्यप्रकर्षो युक्तः' इत्यपि शङ्कनीयम्, अतीन्द्रियेऽपि मनोज्ञाने
शास्त्रार्थावधारणरूपे शास्त्रभावनाप्रकर्षजन्ये, शास्त्रातिक्रान्तविषये अतीन्द्रियविषयसामर्थ्य- या
योगद्यत्तिसाधने अध्यात्मर्थांस्रसिद्धप्रातिभनामधेये च तरतमभावदर्शनात् ।
केवले भावनायाः साक्षाद्धेतुत्विनरासाय चर्चा —

§५९. नन्वेवं भावनाजन्यमेव प्रातिभवत्केवलं प्राप्तम्, तथा च अप्रमाणं स्थात्, कामातुरस्य सर्वदा कामिनीं भावयतो व्यवहितकामिनीसाक्षात्कारवत् भावनाजन्यज्ञानस्य अप्रमाणत्वव्यवस्थिते: ।

§६०. अथ न भावनाजन्यत्वं तत्र अप्रमाण्यप्रयोजकम्, किन्तु वाधितविषयत्वम्, भावनानपेक्षेऽपि शुक्तिरजतादिभ्रमे वाधादेव अप्रामाण्यस्वीकारात् । प्रकृते च न विषयवाध इति नाप्रामाण्यम् । न च 'व्यविहतकामिनीविश्रमादौ दोपत्वेन भावनायाः ऋप्तत्वात् तज्जन्यत्वेनास्याप्रामाण्यम्, वाधितविषयत्ववदोपजन्यत्वस्यापि भ्रमत्वप्रयोजक-त्वात् । तथा चोक्तं मीमांसाभाष्यकारेण ─ ''यस्य(त्र) च दुष्टं का(क)रणं यत्र च मिथ्ये- स्यादिप्र(मिथ्येऽतिप्र)त्ययः स एव(वा)समीचीनो नान्य इति ।" [ शावर० १.१.५ ] वार्तिककारेणाप्युक्तम् ─

१ °स्त्रप्रसिद्ध° सु ।

"तसाद्धोधात्मकत्वेन प्राप्ता बुद्धेः प्रमाणता । अर्थान्यथात्वहेतृत्थदोषज्ञानादपोद्यते ॥" [ श्लोक० सू० २ श्लो० ५३ ] इति ।

अत्र हि तुल्यवदेवाप्रामाण्यप्रयोजकद्वयमुक्तम्, तस्मात् वाधाऽभावेऽिप दोपजन्यत्वात् अप्रामाण्यम्' इति वाच्यम्, भावनायाः क्रचिद्दोपत्वेऽिप सर्वत्र दोपत्वानिश्चयात्, अन्यथा शंखपीतत्वभ्रमकारणीभृतस्य पीतद्रव्यस्य स्वविषयकज्ञानेऽिप अप्रामाण्यप्रयोजकत्वं स्यात्, इति न किञ्चिदेतत्, क्रचिदेव कश्चिद्दोप इत्येवाङ्गीकारात्, विषयवाधेनेव दोपजन्यत्व - प्रकल्पनाच्च, दुष्टकारणजन्यस्थापि अनुमानादेविषयावाधेन प्रामाण्याभ्युपगमात्, अन्यथा परिभाषामात्रापत्तेः । मीमांसाभाष्य-वार्त्तिककाराभ्यामपि वाधितविषयत्वव्याप्यत्वेनैव दुष्टकारणजन्यत्वस्य अप्रामाण्यप्रयोजकत्वमुक्तं न स्वातत्व्येणिति चेत्;-

- १६१. मैवम्, तथापि परोक्षज्ञानजन्यभावनाया अपरोक्षज्ञानजनकत्वासम्भवात् । न हि वह्वचनुमितिज्ञानं सहस्रकृत्व आवृत्तमपि विह्वसाक्षात्काराय कल्पते । न च 'अभ्यस्मानं ज्ञानं परमप्रकर्पप्राप्तं तथा भविष्यति' इत्यपि शङ्कनीयम्, लङ्कनोदकतापादिवत् अभ्यस्मानस्थापि परमप्रकर्पायोगात् । न च 'लङ्कनस्थैकस्थावस्थितस्थाभावात् अपरापरप्रयत्नस्य पूर्वापूर्वातिश्चायतलङ्कनोत्पादन एव व्यापाराद् यावछङ्कचितव्यं तावन्नादावेव 'अभ्यासासादितश्लेष्मक्षयपद्धभावश्चोत्तरकालं शक्कोतिति तत्र व्यवस्थितोत्कर्पता । उदकतापे तु अतिश्चेन क्रियमाणे तदाश्चयस्थ श्वयात् न तत्रापि अग्निरूपतापत्तिरूपोऽन्त्योत्कर्पः । विज्ञानं तु संस्काररूपं शास्त्रपरावर्तनाद्यस्थातुपपत्त्योत्तरत्रापि अनुवर्तत इति तत्र अपरापरयत्नानां सर्वेपाप्रपयोगात् अत्यन्तोत्कर्पों यक्त इति तद्वता भावनाज्ञानेनापरोक्षं केत्रलज्ञानं जन्यते' इति दीकाकु- दक्तमपि' विचारसहम्, तस्य प्रमाणान्तरत्वापत्तेः, मनो' यदसाधारणमिति' न्यायात्, अन्यथा चश्चरादिव्याप्तिज्ञानादिसहकृतस्य मनस एव सर्वत्र प्रामाण्यसम्भवे प्रमाणान्तरो-च्छेदापत्तेः, चक्षुरादीनामेव(वाऽ) साधारण्यात् प्रामाण्यमित्यभ्यप्रपमे भावनायामपि तथा वक्तं शक्यत्वात् । एवं च परोक्षभावनाया अपरोक्षज्ञानजनकत्वं तस्याः प्रमाणान्तरत्वं च अन्यत्राद्यच्चरं कल्पनीयमिति महागौरवमिति चेत्;
- १६२. अनुक्तोपालम्भ एपः, प्रकृष्टभावनाजन्यत्वस्य केवलज्ञानेऽभ्युपगमवादेनैव
   टीकाकृतोक्तत्वात् । वस्तुतस्तु तज्जन्यात्प्रकृष्टादावरणक्षयादेव केवलज्ञानोत्पत्तिरित्येव
   सिद्धान्तात् ।

योगजधर्मजत्वनिषेधेनावरणक्षयजत्वसिद्धिः -

§६३. यैरपि योगजधर्मस्य अतीन्द्रियज्ञानजनकत्वमभ्युपगम्यते, तैरपि प्रतिवन्धकपाप-३० क्षयस्य द्वारत्वमवश्यमाश्रयणीयम्, सति प्रतिवन्धके कारणस्य अकिश्चित्करत्वात् । केवर्ल

<sup>9 °</sup>माण्यमेवेति तः। २ °न्यलकत्प° मुः। २ अभ्यासाद्वारितश्टे° तः। ४ °मपि युक्तं तस्य तः। ५ मन यद° अ वः। ६ °मिलादि न्यायात् अ । ७ °मेव सर्वत्र साधा° तः। ८ ज्ञानविषयलं तस्याः तः।

तैयोंगजधर्मस्य मनः प्रत्यासित्त्वम्, तेन सिन्नकर्षण निस्तिलजात्यंशे निरविच्छन्नप्रकारताकज्ञाने, पोडश्चपदार्थविषयकविलक्षणमानसज्ञाने वा तत्त्वज्ञाननामधेये मनसः करणत्वम्, चाक्षुपादिसामग्रीकाल इव लौकिकमानससामग्रीकालेऽपि ताद्दशतत्त्वंशानानुत्पत्तेस्तत्त्वज्ञानारूयमानसे तदित्रमानससामग्र्याः प्रतिबन्धकत्वम्, तत्त्वज्ञानरूपमानससामग्रयाश्च प्रणिधानरूपविजातीयमनः संयोगघटितत्वं कल्पनीयमिति अनन्तमग्रामाणिककल्पनागौरवम् । अस्माकं तु दुरितक्षयमात्रं तत्र कारणमिति लाघवम् । अत एवेन्द्रियनो न
इन्द्रियज्ञानासाचिव्येन केवलमसहायमिति प्राश्चो व्याचक्षते । स चावरणारूयदुरितक्षयो भावनातारम्यात् तारतम्येनोपजायमानस्तदत्यन्तप्रकर्णात् अत्यन्तप्रकर्षमनुभवतीति किमन्रपपन्नम् १ । तदाह अकलङ्को(समन्तभद्रो)ऽपि —

''दोषावरणयोहींनिर्निःशेषास्यतिशायनात् । कचिचथा खहेतुभ्यो बहिरन्तर्मछक्षयः ॥'' [ आप्त० का० ४ ] इति ।

६६४ न च 'निम्बाद्यौपधोपयोगात् तरतमभावाँपचीयमानस्यापि श्लेष्मणो नात्य-नितकक्षयः' इति व्यभिचारः, तत्र निम्बाद्यौपधोपयोगोत्कर्पनिष्ठाया एव आपाद्यितुमश-क्यत्वात्, तदुपयोगेऽपि श्लेष्मपुष्टिकारणानामपि तदैवासेवनात्, अन्यथा औपधोपयोगा-धारस्थैव विनाशप्रसङ्गात् । चिकित्साशास्त्रं हि उद्रिक्तधातुदोपसाम्यमुद्दिश्य प्रवर्तते, ज्न्त्र तस्य निर्मूलनाशम्, अन्यतरदोपात्यन्तक्षयस्य मरणाविनाभावित्वादिति द्रष्टव्यम् । रागादेः केवलज्ञानावरकत्वसमर्थनम् –

§६५. रागाद्यावरणापाये सर्वज्ञज्ञानं वैशद्यभाग् भवतीत्यत्र च न विवादो रजोनीहाराद्यावरणापाये दृक्षादिज्ञाने तथा दर्शनात् । न च 'रागादीनां कथमावरणत्वम् १, कुड्यादीनामेव पौद्रिलिकानां तथात्वदर्शनाद्' इति वाच्यम्, कुड्यादीनामपि प्रातिभादावनावार- क्ष् कत्वात्, ज्ञानविशेषे तेषामावरणत्ववच अतीन्द्रियज्ञाने रागादीनामपि तथात्वमन्वयव्यतिरेकाभ्यामेव सिद्धम्, रागाद्यपचये योगिनामतिन्द्रियानुभवसम्भवात् । पौद्रिलिकत्वमपि द्रव्यकमीनुगमेन तेषां नासिद्धम्, स्वविपयग्रहणक्षमस्य ज्ञानस्य तद्ग्राहकताया
'विशिष्टद्रव्यसम्बन्धपूर्वकत्वनियमात् पीतहत्पूरपुरुषज्ञाने तथा दर्शनात् इति ध्येयम् ।

## रागादेः कर्मजत्वसिद्धये कफादिजत्वस्य निरासः -

§६६. वार्हस्पत्यास्त - 'रागादयो न लोभादिकर्मोदयनिवन्धनाः किन्तु कफादिप्रकृ-तिहेतुकाः । तथाहि - कफहेतुको रागः, पित्तहेतुको द्वेपः, वातहेतुकथ मोहः । कफादयथ सदैव सिन्निहिताः, शरीरस्य तदात्मकत्वात्, ततो न सार्वज्ञमूलवीतरागत्वसम्भवः' इत्याहुः । तद्युक्तम्, रागादीनां व्यभिचारेण कफादिहेतुकत्वायोगात्, दृश्येते हि वातप्रकृतेरपि रागद्वेषो, कफप्रकृतेरपि द्वेपमोहो, पित्तप्रकृतेरपि मोहरागाविति । एककस्याः अप्रकृतेः पृथक् सर्वदोपजननशक्त्युपगमे च सर्वेषां समरागादिमत्त्वप्रसङ्गात् । न च

१ °ज्ञानानुपपत्तेः मु अ व । २ एवेन्द्रियज्ञानासा भु । ३ °क्षयोऽपिभाव भु । ४ °भावोपची अ व । ५ विशिष्टप्रत्यसम्ब मु अ व । ६ दश्यते मु अ व ।

'स्वस्वयोग्यक्रमिकरागादिदोपजनककफाद्यवान्तरपरिणतिविशेपस्य प्रतिप्राणिकल्पनात् नायं दोपः' इति वाच्यम्, तद्वान्तरवैजात्यावच्छित्नहेतुगवेपणायामपि कर्मण्येव विश्रामात् । किश्च अभ्यासजनितप्रसरत्वात् प्रतिसंख्याननिवर्तनीयत्वाच न कफादिहेतुकत्वं रागादीनाम् ।

§६७. एतेन ग्रुक्रोपचयहेतुक एव रागो नान्यहेतुक इत्याद्यपि निरस्तम्, अत्यन्तस्ती
सेवापरस्य क्षीणग्रुक्रस्यापि रागोद्रेकदर्शनात्, ग्रुक्रोपचयस्य सर्वस्तीसाधारणाभिलापजनकत्वेन कस्यचिदेव रागोद्रेक इत्यस्यानुपपत्तेश्च । न च असाधारण्ये रूपमेव हेतुः, तद्रहितायामपि कस्यचिद्रागदर्शनात् । न च तत्र उपचार एव हेतुः, द्वयेनापि विग्रक्तायां रागदर्शनात् । तसात् अभ्यासदर्शनजनितोपचयपरिपाकं कर्मैव विचित्रस्वभावतया तदा तदा
तत्तत्कारणापेक्षं तत्र तत्र रागादिहेतुरिति प्रतिपत्तव्यम् ।

ि §६८. एतेन पृथिन्यम्बुभूयस्त्वे रागः, तेजोवायुभूयस्त्वे द्वेपः, जलवायुभूयस्त्वे मोह इत्याद्योऽपि प्रलापा निरस्ताः, तस्य विषयविशेषापक्षपातित्वादिति दिक् । कर्मभूतानां रागादीनां सम्यग्ज्ञानिक्रयाभ्यां क्षयेण वीतरागत्वं सर्वज्ञत्वं च अनाविलमेव ।

#### नैरात्म्यभावनानिरासाय क्षणभङ्गे मिथ्यात्वोक्तिः-

§६९. शौद्धोदनीयास्तु — 'नैरात्म्यादिभावनैव रागादिक्केशहानिहेतुः, नैरात्म्यावगग तावेव आत्मात्मीयाभिनिवेशाभावेन रागद्वेपोच्छेदात् संसारमूलनिष्टत्तिसम्भवात्, आत्मावगतौ च तस्य नित्यत्वेन तत्र स्नेहात् तन्मूलतृष्णादिना क्केशानिष्टत्तेः। तदुक्तम् —

"यः पश्यत्यात्मानं तत्रास्याहमिति शाश्वतः स्नेहः । स्नेहात्सुखेषु तृष्यति तृष्णा दोषांस्तिरस्कुरुते ॥ गुणदर्शी परितृष्यत्यात्मिन तत्साधनान्युपादते । तेनात्माभिनिवेशो यावत्तावच संसारः ॥" [ प्रमाणवा० २.२१७,२१८ ] इति।

§७०. ननु यद्येवं आत्मा न विद्यते, किन्तु पूर्वापरक्षणत्रुटितानुसन्धानाः पूर्वहेतुप्रतिबद्धा ज्ञानक्षणा एव तथा तथा उत्पद्यन्त इत्यम्युपगमस्तदा परमार्थतो न कश्चिदुपकायोपकारकस्वभाव इति कथमुच्यते 'भगवान् सुगतः करुणया सकलसन्त्वोपकाराय देशनां
कृतवान्' इति । क्षणिकत्वमपि यद्येकान्तेन, ताई तन्त्ववेदी क्षणोऽनन्तरं विनष्टः सन् 'न
कदाचनापि अहं भूयो भविष्यामि' इति जानानः किमर्थ मोक्षाय यतत इति १। अत्रोच्यते ─
भगवान् हि प्राचीनावस्थायां सकलमपि जगद्दःखितं पश्यंस्तदुद्दिधीर्पया नैरात्म्यक्षणिकत्वादिकमवगच्छन्नपि तेपामुपकार्यसन्त्वानां निष्क्रेशक्षणोत्पादनाय प्रयतते, ततो जातसकलजगत्साक्षात्कारः समुत्पन्नकेत्रलज्ञानः पूर्वाहितकृपाविशेपसंस्कारात् कृतार्थोऽपि देशनायां प्रवर्तते, अधिगततत्तात्पर्यार्थाश्च स्वसन्ततिगतविशिष्टक्षणोत्पत्तये मुमुक्षवः प्रवर्तन्ते,
३० इति न किमपि अनुपपन्नम्' इत्याद्वः ।

§७१. तद्खिलमज्ञानविलसितम् । आत्माभावे वन्धमोक्षाद्येकाधिकरणत्वायोगात् । न

1. J. A. M. D. A. B. C. D. L. A.

<sup>9 &#</sup>x27;तया तदा तत् अ य ।

च सन्तानापेक्षया समाधिः, तस्यापि क्षणानितरेके एकत्वासिद्धेः, एकत्वे च द्रव्यसैव नामान्तरत्वात्, सजातीयक्षणप्रवन्धरूपे सन्ताने च न कारकव्यापार इति समीचीनं मुमुक्षुप्रवृत्त्युपपादनम् !

\$७२. अथ अक्किष्टक्षणे 'अक्किष्टक्षणत्वेनोपादानत्विमित सजातीयक्षणप्रवन्धोपपितः । वृद्धदेशितमार्गे तु तत्प्रयोजकत्वज्ञानादेव प्रवृत्तिरित चेत्; न, एकान्तवादे अनेन रूपेण विमित्तत्वं अनेन रूपेण च उपादानत्विमिति विभागस्थेव दुर्वचत्वात् । अक्किष्टक्षणे अक्किष्टक्षणत्वेनेव उपादानत्वे आद्याक्किष्टक्षणस्यानुत्पत्तिप्रसङ्गात्, अन्त्यक्किष्टक्षणसाधारणस्य हेतुतावच्छेदकस्य कल्पने च क्किष्टक्षणजन्यतावच्छेदकेन साङ्कर्यात्, जन्यजनकक्षणप्रवन्धकोटो एकैकक्षणप्रवेशपरित्यागयोविनिगमकाभावाच । एतेन इतरच्यावृत्त्या शक्तिविच्येषण वा जनकत्विमित्यपि अपास्तम् । न च 'एतदनन्तरमहं उत्पन्नं एतस्य चाहं जनकम्' " इति अवगच्छिति क्षणरूपं ज्ञानिमिति न भवन्मते कार्यकारणभावः, नापि तदवगमः, ततो याचितकमण्डनमेतत् एकसन्तिपतितत्वात् एकाधिकरणं वन्धमोक्षादिकमिति । एतेन उपादेयोपादानक्षणानां परस्परं वास्यवासकभावात् उत्तरोत्तरविशिष्टविशिष्टतरक्षणोत्पत्तेः मुक्तिसम्भव इत्यपि अपास्तम्, युगपद्भाविनामेव तिलकुसुमादीनां वास्यवासकभावद्रर्शनात् । उक्तं च —

"वास्यवासकयोश्चेवमसाहित्यात्र वासना ।

पूर्वक्षणैरनुत्पन्नो वास्यते नोचरक्षणः ॥" [ श्लोक० निराल० श्लो० १८२ ] इति । किल्पतशुद्धश्रणैकसन्तानार्थितयैव मोक्षोपाये सौगतानां प्रवृत्तिः, तद्थेव च सुगतदेशना इत्यभ्यपगमे च तेपां मिथ्यादृष्टित्वम्, तत्किल्पतमोक्षस्य च मिथ्यात्वं स्फुटमेव । अधिकं लतायाम् ।

# [६. ब्रह्मज्ञानसमीक्षा।]

#### अखण्डब्रह्मज्ञानपरकमधुसूदनमतनिरासः -

§ ७३. एतेन अखण्डाद्वयानन्दैकरसत्रहाज्ञानमेव केवलज्ञानम्, तत एव च अविद्यानिष्टातिरूपमोक्षाधिगम इति वेदान्तिमतमापि निरस्तम्, तादशविपयाभावेन तज्ज्ञानस्य मिथ्यात्वात् । कीदशं च ब्रह्मज्ञानमज्ञाननिवर्तकमभ्युपेयं देवानांत्रियेण १ । न केवलचैतन्यम्, य तस्य सर्वदा सत्त्वेन अविद्याया नित्यनिष्टत्तिप्रसङ्गात्, ततश्च तन्भूलसंसारोपलब्ध्यसम्भवात् सर्वशास्त्रानारम्भप्रसङ्गात्, अनुभवविरोधाच । नापि वृत्तिरूपम्, वृत्तेः सत्यत्वे तत्कारणान्तः-करणाविद्यादेरपि सत्त्वस्य आवश्यकत्वेन तया तित्रवृत्तेरशक्यतया सर्ववेदान्तार्थविष्ठवा-पत्तेः । मिथ्यात्वे च कथमज्ञाननिवर्तकता १ । निह मिथ्याज्ञानमज्ञाननिवर्तकं दृष्टम्, स्वभज्ञानस्यापि तत्त्वप्रसङ्गात् ।

§ ७४. न च 'सत्यस्येव चैतन्यस्य प्रमाणजन्यापरोक्षान्तः करणद्वस्य भिव्यक्तस्य अज्ञाननि-

१ अक्रिष्टक्षणस्योपात्वेन त ।

वर्तकत्वात्, वृत्तेश्च कारणतावच्छेदकत्वेन दण्डत्वादिवत् अन्यथासिद्धत्वेन कारणत्वानङ्गीकारात्, अवच्छेदकस्य काल्पतत्वेऽपि अवच्छेद्यस्य वास्तवत्वं नं विहन्यते, यद्रजतत्वेन
भातं तच्छाक्तिद्रच्यमितिवत्, तार्किकैरापि आकाशस्य शब्दग्राहकत्वे कर्णशब्कुलीसम्बन्धस्य
कल्पितस्येव अवच्छेदकत्वाङ्गीकारात्, संयोगमात्रस्य निरवयवे नभसि सर्वात्मना सन्वेनातिप्रसङ्ककत्वात्, मीमांसकैश्च कल्पितहस्वत्वदीर्घत्वादिसंसर्गावच्छिन्नानामेव वर्णानां
यथार्थज्ञानजनकत्वोपगमाद्, ध्वानिधर्माणां ध्वानिगतत्वेनैव भानात्, वर्णानां च विभुनामानुप्तीविशेपाज्ञानादितप्रसङ्गात् वर्णानिष्ठत्वेन हस्वत्वादिकल्पनस्य तेपामावश्यकत्वात्,
तद्वदस्माकमपि कल्पितावच्छेदकोपगमे को दोपः' इति मधुसद्दनतपस्विनोऽपि वचनं
विचारसहम्, मिथ्याद्दग्दृष्टान्तस्य सम्यग्दृशां ग्रहणानौचित्यात्, नैयायिकमीमांसकोकस्यलेऽपि अनन्तधर्मात्मकैकवस्तुस्वीकारे कल्पितावच्छेदककृतविडम्बनाया अप्रसरात्,
विस्तरेणोपपादितं चैतत् संमतिवृत्तौ —

§ ७५. न चोक्तरीत्या वृत्तेरवच्छेदकत्वमपि युक्तम्, प्रतियोगितया अज्ञाननिवृत्तौ सामानाधिकरण्येन समानविशेष्यकसमानप्रकारकष्टत्तेरेव त्वन्मते हेतुत्वस्य युक्तत्वात् । अत एव खयमुक्तं तपिखना सिद्धान्तविनदौ - "द्विविधमावरणम् - एकमसत्त्वापादकमन्तः करणाव-15 च्छिन्नसाक्षिनिष्ठम्, अन्यत् अभानापादकं विषयावच्छिन्नब्रह्मचैतन्यनिष्ठम्, 'घटमहं न जानामि इ्खुभयावच्छेदानुभवात् । आद्यं परोक्षापरोक्षसाधारणप्रमामात्रेण निवर्चते अनुमितेऽपि वह्यादौ नास्तीति प्रतीत्यनुदयात्, द्वितीयं तु साक्षात्कारेणैय निवर्तते यदाश्रयं यदाकारं ज्ञानं तदाश्रयं तदाकारमज्ञानं नाज्ञयतीति नियमात्" [ पृ० २९१ ] इत्यादि । तत्किमिदानीं क्षुतक्षामकुक्षेः सद्य एव विस्मृतम् १ येनोक्तवृत्तेरवच्छेदकत्वेन अन्यथासिद्धिमाह । एवं हि घटादाविप 20 दण्डिविशिष्टाकाशत्वेनैव हेतुतां वदतो वदनं कः पिद्ध्यात् ?। अनयैव भिया - 'चैतन्य-निष्टायाः प्रमाणजन्यापरोक्षान्तःकरणवृत्तेरेव अज्ञाननाशकत्वाङ्गीकारेऽपि न दोपः, पारमार्थिकसत्ताऽभावेऽपि व्यावहारिकसत्ताङ्गीकारात् । न च खमादिवन्मिथ्यात्वापत्तिः, खरूपतो मिथ्यात्वस्य अप्रयोजकत्वात् , विषयतो मिथ्यात्वस्य च वाधाभावादसिद्धेः, धूमभ्रमजन्यवह्वचनुमितेरपि अवाधितविषयतयाऽप्रामाण्यानङ्गीकाराच, कल्पितेनापि प्रति-25 विम्बेन वास्तवविम्बानुमानप्रामाण्याच, खमार्थस्थापि अरिष्टादिस्चकत्वाच, कचित्तदुप-लब्धमचादेजीगरेऽपि अनुवृत्तेरवाधाच' इति तपस्तिनोक्तम् – इति चेत्; एतदपि अविचा-रितरमणीयम्, त्वन्मते स्वमजागरयोर्च्यवहारविशेषस्यापि कर्ज्जमशक्यत्वात्, वाधाऽभावेन 'ब्रह्मण इव घटादेरिप परमार्थसत्त्वस्य अप्रत्यूहत्वाच, प्रपश्चासत्यत्वे वन्धमोक्षादेरिप तथात्वेन व्यवहारमूल एवं कुठारदानात्।

### अन्त्रिविधाज्ञानदाक्तिनिवृत्तिप्रक्रियायाः निरासः -

१७६. एतेन अज्ञाननिष्ठाः परमार्थन्यवहारप्रतिभाससत्त्वप्रतीत्यनुक्लास्तिसः शक्तयः कल्प्यन्ते, आद्यया प्रपञ्चे पारमार्थिकसत्त्वप्रतीतिः, अत एव नैयायिकादीनां तथाभ्यु-

१ न हि हन्यते च मु । २ °हशा त्र मु ° । ३ °मीमांसोक्तस्थ मु । ४ घटमहं जाना मु ।

पगमः, सा च श्रवणाद्यभ्यासपरिपाकेन निवर्तते, ततो द्वितीयया शक्त्या व्यावहारिक-सन्तं प्रपञ्चस्य प्रतीयते, वेदान्तश्रवणाद्यभ्यासवन्तो हि नेमं प्रपञ्चं पारमार्थिकं पश्यन्ति, किन्तु व्यावहारिकमिति, सा च तन्त्वसाक्षात्कारेण निवर्तते, ततः तृतीयया शक्त्या प्रातिभासिकसन्त्वप्रतीतिः कियते, सा च अन्तिमतन्त्ववोधेन सह निवर्तते, पूर्वपूर्वशक्ते-रुत्तरात्तरशक्तिकार्यप्रतिवन्धकत्वाच न युगपत्कार्यत्रयप्रसङ्गः, तथा च एतद्भिप्रायाः श्रुतिः — "तस्याभिध्यानाद् योजनात् तन्त्वभावाङ्ग्यश्चान्ते विश्वमायानिवृत्तिः" [श्वेता० १.१०] इति । अस्या अयमर्थः — तस्य परमात्मनोऽभिध्यानाद्भिम्रखाद् ध्यानाच्छ्रवणाद्य-भ्यासपरिपाकादिति यावत्, विश्वमायाया विश्वारम्भकाविद्याया निवृत्तिः, आद्यशक्तिनाशेन विशिष्टनाशात्, युज्यते अनेनेति योजनं तन्त्वज्ञानं तस्पाद्पि विश्वमायानिवृत्तिः, द्वितीय-शक्तिनाशेन विशिष्टनाशात्, तन्त्वभावो विदेहकैवल्यः अन्तिमः साक्षात्कार इति यावत्, ग तस्पादन्ते प्रारब्धक्षये सह तृतीयशक्त्या विश्वमायानिवृत्तिः । अभिध्यानयोजनाभ्यां शक्तिद्वयनाशेन विशिष्टनाशापेश्वया भूयः शब्दोऽभ्यासार्थक इतीत्यादि निरस्तम्, अभिध्यानादेः प्रागपरमार्थसदादौ परमार्थसन्त्वादिप्रतीत्यभ्युपगमे अन्यथाख्यात्या-पातात्।

§ ७७. न च 'तत्तच्छक्तिविशिंष्टाज्ञानेन परमार्थसच्चादि जनियत्वेव प्रत्याय्यत इति । नायं दोषः' इति वाच्यम्, साक्षात्कृततत्त्वस्य न किमिष वस्त्वज्ञातिमिति प्रातिभासिक-सच्चोत्पादनस्थानाभावात् । ब्रह्माकारष्ट्रच्या ब्रह्मविषयतेव अज्ञानस्य नाशिता, तृतीय-शक्तिविशिष्टं तु अज्ञानं यावत्प्रारव्धमनुवर्तत एवेति ब्रह्मातिरिक्तविषये प्रातिभासिकसच्चो-त्पादनादिवरोध इति चेत्, न, धिमैसिद्ध्यसिद्धिभ्यां व्याघातात्, विशेषोपरागेण अज्ञाते तदुपगमे च ब्रह्मण्यपि प्रातिभासिकमेव सच्चं स्यात्, तच्चज्ञे कस्यचिद्ज्ञानस्य स्थितौ । विदेहकैवल्येऽपि तद्वस्थितिशङ्कया सर्वाज्ञानानिष्टन्तौ मुक्तावनाश्वासप्रसङ्गाच ।

§७८. अथ दृष्टिसृष्टिवादे नेयमनुपपत्तिः, तन्मते हि वस्तुसत् व्रक्षेव, प्रपञ्चश्च प्रातिभासिक एव, तस्य च अभिध्यानादेः प्राक् पारमार्थिकसत्त्वादिना प्रतिभासः पारमार्थिकसद्गद्याकारज्ञानाभ्युपगमादेव स्पपाद इति चेत्, न, तस्य प्राचीनोपगतस्य सौगतमतप्रायत्वेन नृञ्येरुपेक्षितत्वात्, ज्यवहारवादस्येव तैरादृतत्वात्, ज्यवहारवादे च ज्यावहारिकं अ
प्रश्चं प्रातिभासिकत्वेन प्रतीयतां तत्त्वज्ञानिनामत्यन्तश्चान्तत्वं दुर्निवारमेव । अथ ज्यावहारिकस्यापि प्रपञ्चस्य तत्त्वज्ञानेन वाधितस्यापि प्रारञ्धवशेन वाधितानुवृत्त्या प्रतिभासः

तृतीयस्याः शक्तेः कार्यम्, तेन वाधितानुवृत्त्या प्रतिभासानुर्कूला नृतीया शक्तिः प्रातिभासिकसत्त्वसम्पादनपटीयसी शक्तिरुज्यते, सा च अन्तिमतत्त्ववोधेन निवर्तत इत्येवमदोप इति चेत्, न, वाधितं हि त्वन्मते नाशितम्, तस्यानुवृत्तिरिति वदतो ज्याघातात्। अ
वाधितत्वेन वाधितत्वाविज्ञन्वसत्त्या वा प्रतिभासः तत्त्वज्ञप्रारञ्धकार्यमिति चेत्; नृतीया
शक्तिर्ज्यर्था, यावद्विशेषाणां वाधितत्वे तेषां तथाप्रतिभासस्य सार्वद्रयं विनानुपपत्तेव्य,

१ अन्तिमसाक्षा॰ त । २ °शिष्टशानेन अ व मु । ३ °शातस्य स्र व । ४ °कूलतृतीया स्र व । ५ सार्वेश्याभ्युपगमं विना मु त । इत ४

द्वितीयशक्तिविशिष्टाज्ञाननाशात् सञ्चितकर्म तत्कार्यं च नश्यति, ततस्तृतीयशक्त्या प्रारव्धकार्ये दग्धरञ्जस्थानीया वाधितावस्था जन्यते, इयमेव वाधितानुष्टक्तिरिति चेत्, न, एवं सित घटपटादौ तत्त्वज्ञस्य न वाधितसत्त्वधीः, न वा व्यावहारिकपारमार्थिकसत्त्वधीः रिति तत्र किञ्चिद्नयदेव कल्पनीयं स्थात्, तथा चं लोकशास्त्रविरोध इति सुष्टूक्तं हिरिभद्राचार्यः —

"अभिजलभूमयो यत्परितापकरा भवेऽनुभवसिद्धाः । रागादयश्च रौद्रा असत्प्रवृत्त्यास्पदं लोके ॥ परिकल्पिता यदि ततो न सन्ति तत्त्वेन कथममी स्युरिति । <sup>र</sup>परिकल्पिते च तत्त्वे भवभवविगमौ कथं युक्तौ ॥"

[ पोडशक १६.८-९ ]

इत्यादि । तसाद् वृत्तेव्यावहारिकसत्त्तयापि न निस्तारः । प्रपश्चे परमार्थदृष्ट्येव व्यव-हारदृष्ट्यापि सत्तान्तरानवगाहनादिति स्पर्तव्यम् । ब्रह्मज्ञानं पुनर्निरस्य सिद्धसेनोक्त्योपसंहारः –

§ ७९. किश्च सप्रकारं निष्प्रकारं वा त्रह्मज्ञानं अज्ञाननिवर्तकमिति वक्तव्यम्, आदे निष्प्रकारे त्रह्मणि सप्रकारकज्ञानस्य अयथार्थत्वात् न अज्ञाननिवर्तकता, तस्य यथार्थत्वे वा नाद्वैतिसिद्धिः, द्वितीयपक्षस्तु निष्प्रकारकज्ञानस्य क्रुत्रापि अज्ञाननिवर्तकत्वादर्शनादे-वानुद्भावनार्द्धः । किश्च निष्प्रकारकज्ञानस्य क्रुत्रापि अज्ञाननिवर्तकत्वं न दृष्टमिति शुद्ध-त्रह्मज्ञानमात्रात् कथमज्ञाननिवृत्तिः ? ।

१८०. न च 'सामान्यधर्ममात्राप्रकारकसमानविषयप्रमात्वं अज्ञाननिष्ट्रत्ते प्रयोजकँम्,
अत्र प्रभेयमितिज्ञाने अतिव्याप्तिवारणाय सामान्येति, प्रमेयो घट इत्यादावितव्या(वव्या)प्तिवारणाय मात्रेति, तेनेदं विशेषप्रकारे निष्प्रकारे चानुगतमिति निष्प्रकारकत्रसज्ञानस्यापि
त्रस्राज्ञाननिवर्तकत्वं रुक्षणान्वयात्, न च सामान्यधर्ममात्रप्रकारकज्ञानानङ्गीकारेण तदवा, प्रमेयमप्रमेयं वा इत्यादिसंश्याद्यर्शनात् सामान्यमात्रप्रकारकाज्ञानानङ्गीकारेण तदनिवर्तकस्य तस्यासङ्ग्रहाद्' इति वाच्यम्, निष्प्रकारकसंश्याभावेन निष्प्रकारकाज्ञानासिद्ध्या
विष्प्रवा निरवच्छित्रप्रकारतासम्बन्धेन अधिष्ठानप्रमात्वेन तथा तद्ज्ञाननिवर्तकत्वौचित्यात्। अधिष्ठानत्वं च अमजनकाज्ञानविषयत्वं वा अज्ञानविषयत्वं वा अखण्डोपाधिर्वा।
न च 'विषयत्येव तत्त्वं युक्तम्, प्रमेयत्वस्य च केवर्ठान्वयिनोञ्जङ्गीकारात् न प्रमेयमिति
ज्ञानात् घटाद्याकाराज्ञाननिवृत्तिप्रसङ्गः' इति वाच्यम्, द्रव्यमिति ज्ञानात् तर्दापत्तेरवारणात्। न च 'तस्य द्रव्यत्वविशिष्टविषयत्वेऽपि घटत्वविशिष्टाविषयत्वात्' तद्वारणम्,
द्रव्यत्वविशिष्टस्यैव घटावच्छेदेन घटत्वविशिष्टत्वात् सत्त्वविशिष्टव्रस्ववत्, विशिष्टविषयज्ञानेन विशिष्टविषयाज्ञाननिवृत्त्यम्युपगमेऽपि च त्रसणः सचिदानन्दत्वादिधर्मवैशिष्टवप्रसङ्गः।

१ च सर्वलोक त । २ तन्मात्र एव तत्त्वे पोडराक । ३ ० जकं प्रमे भ अ च । ४ ० मिति ज्ञाने-ऽव्याप्ति अ च । ५ ० प्रकारके ज्ञाने त । ६ ० संशयादर्शनेन तदनिवर्तकस्य मु अ च । ७ ० यखमेव वा मुत । ८ तदापत्तेरनिवारणात त ।

\$८१. एतेन - अन्यत्र घटाज्ञानत्वघटत्वप्रकारकप्रमात्वादिना नार्यनाश्यकभावेऽपि प्रकृते त्रह्माज्ञाननिवृत्तित्वेन त्रह्मप्रमात्वेनैव कार्यकारणभावः, न तु ब्रह्मत्वप्रकारकेति विशेष-णमुपादेयम्, गौरवादनुपयोगाद्विरोधाच - इत्यपि निरस्तम्, विशिष्टब्रह्मण एव संशयेन विशिष्टाज्ञाननिवृत्त्यर्थं विशेषोपरागेणेव ब्रह्मज्ञानस्य अन्वेषणीयत्वात्, शुक्तिरजतादिस्थ-लेऽपि विशिष्टाज्ञानविषयस्थेव अधिष्ठानत्वं क्ष्मिमिति अत्रापि अयं न्यायोऽनुसर्तव्यः ।

६८२. किञ्च, ब्रह्मणो निर्धर्मकत्वे तत्र विषयताया अप्यनुपपन्नत्वात् तद्विषयज्ञानत्वमपि तत्र दुर्लभम्। विषयता हि कर्मतेति तदङ्गीकारे तस्य क्रियाफलशालित्वेन घटादिवज्ञ- इत्वापत्तेः, तद्विषयज्ञानाजनकत्वे च तत्र वेदान्तानां प्रामाण्यानुपपत्तिः। न च तद्ञा- निवर्तकतामात्रेण तद्विषयत्वोपचारः, अन्योन्याश्रयात्। न च कल्पिता विपयता कर्म- त्वाप्रयोजिका, वास्तवविषयतायाः क्रुत्रापि अनङ्गीकारात्, व्यावहारिक्याश्च तुल्यत्वात्। □

§८२. न च 'ब्रह्मणि ज्ञानविषयताऽसम्भवेऽपि ज्ञाने ब्रह्मविषयता तद्धिम्बग्राहकत्व-रूपाऽन्या वा काचिद्निर्वचनीया सम्भवतीति नाजुपपत्तिः, विषयतैवाकारः प्रतिविषयं विलक्षणः, अत एव ब्रह्माकारापरोक्षप्रमाया एव अज्ञाननिवर्तकत्वम् , अज्ञानविषयस्वरूपा-कारापरोक्षप्रमात्वस्य सर्वत्रानुगतत्वात् , न च – इदमित्याकारं घटाकारमिति – शङ्कितुमपि शक्यम्, आकारभेदस स्फुटतरसाक्षिप्रत्यक्षसिद्धत्वात्' इति वाच्यम्, ज्ञाननिष्टाया अपि " ब्रह्मविपयताया ब्रह्मनिरूपितत्वस्यावश्यकत्वेन ब्रह्मणि तिन्नरूपकत्वधर्मसत्त्वे निर्धर्मकत्व-व्याघातात्, उभयनिरूप्यस्य विषयविषयिभावस्यैकधर्मत्वेन निर्वाहायोगात् । न च 'ब्रह्मण्यपि कल्पिविषयतोपगमे कर्मत्वेन न जडत्वापातः, स्वसमानसत्ताकविषयताया एव कर्मत्वापादकत्वात्, घटादौ हि विषयता स्वसमानसत्ताका द्वयोरिप व्यावहारिकत्वात्, ब्रह्मणि तु परमार्थसति व्यावहारिकी विषयता न तथेति स्फुटमेव वैपम्याद्' इति वाच्यम्, 20 सत्ताया इव विषयताया अपि ब्रह्मणि पारमार्थिकत्वोक्तावपि वाधकाभावात्, परमार्थ-निरूपितधर्मस्य व्यावहारिके व्यावहारिकर्तववद्यावहारिकनिरूपितस्य धर्मस्य पारमार्थिके पारमार्थिकताया अपि न्यायप्राप्तत्वात् । सत्ताद्युपलक्षणभेदेऽपि उपलक्ष्यमेकमेवेति न दोप इति चेत् ; विषयतायामपि एष एव न्यायः । एवश्च अनन्तधर्मात्मकधर्म्यभेदेऽपि ब्रह्मणि कौटर्स्थ्यं द्रव्यार्थादेशात् अव्याहतमेव । तथा च अन्युनानतिरिक्तधर्मात्मद्रव्य- म स्वभावलाभलक्षणमोक्षगुणेन भगवन्तं तुष्टाव स्तुतिकारः -

''भववीजमनन्तमुज्झितं विमलज्ञानमनन्तमर्जितम् ।

न च हीनकलोऽसि नाधिकः समतां चाप्यतिवृत्य वर्तसे ॥" [ द्वा० ४.२९ ] इति ।

### ब्रह्माकाराया ब्रह्मविषयायाश्च वृत्तेर्निस्सारत्वोक्तिः -

१८४. एतेन 'चैतन्यविषयतेव जडत्वापादिका, न तु वृत्तिविषयतापि, "यतो वाचो निवर्तन्ते" [तैत्तिरी० २.४.१], "न चक्षुषां गृह्यते, नापि वाचा" [ मुण्ड० ३.१.८ ],

१ °स्पैकानिष्ठत्वेन निर्वा° त । २ °टादौ विष° अ व । ३ विषताया ब्रह्म° त । ४ °तवत् तिहरूपितस्य तस्य पार° त । ५ °वेति चेत् विषय° त । ६ कौटस्थ्यमव्याहतमेव त ।

25

30

"तं त्वोपनिषदं पुरुषं एच्छामि" [ वृहदा० ३.९.२६ ] । "नावेदविन्मनुते तं वृहन्तं" 'वेदेनैव यद्वेदितन्यम्" इत्याद्यभयविधश्चत्यनुसारेण इत्थं कल्पनात् ।

"फल्राण्यत्वमेवास्य शास्त्रक्कद्भिर्निवारितम्।" [ पंचदशी ७.९० ] "ब्रह्मण्यज्ञाननाशाय वृत्तिन्याप्तिरपेक्षिता ॥" [ पंचदशी ७.९२ ]

• इति कारिकायामपि फलपदं चैतन्यमात्रपरमेव द्रष्टव्यम् , प्रमाणजन्यान्तःकरणवृत्त्यभि-व्यक्तचैतन्यस्य शास्त्रे फलत्वेन व्यविद्यमाणस्य ग्रहणे तद्याप्यताया अन्वयव्यतिरेकाभ्यां जडत्वापादकत्वे ब्रह्मण इव साक्षिभास्यानामपि जडत्वानापत्तेः, चैतन्यकर्मता तु चिद्धि-वृत्तवावच्छेदेन सर्वत्रैवेति सैव जडत्वप्रयोजिका । न च 'वृत्तिविपयत्वेऽपि चैतन्यविपयत्वं नियतं वृत्तेश्चिदाकारगर्भिण्या एवोत्पत्तेः, तदुक्तम् –

"वियद्वस्तुस्वभावानुरोधादेव न कारकात्। वियत्सम्पूर्णतोत्पचौ कुम्भस्यैवं दशा धियाम्॥ घट दुःखादिरूपत्वं धियो<sup>४</sup> धर्मादिहेतुतः।" [ बृहदा० सं० ५४३, ५४४ ] "स्वतःसिद्धार्थसम्बोधव्याप्तिर्वस्त्वनुरोधतः॥" [ बृहदा० सं० ५४२ ] इति।

तथा च जडत्वं दुर्निवारम्' इति वाच्यम्, वृत्त्युपरक्तचैतन्यस्य स्वत एव चैतन्यरूपत्वेन

तद्याप्यत्वाभावात् फले फलान्तराजुत्पत्तेस्तद्भिन्नानां तु स्वतो भानरिहतानां तद्याप्तरव
क्याश्रयणीयत्वात्' इत्यादि मधुसद्नोक्तमपि अपास्तम्, वृत्तिविपयताया अपि निर्धर्मके

प्रक्षण्यसम्भवात्, कल्पितविपयतायाः स्वीकारे च कल्पितप्रकारताया अपि स्वीकारापत्तेः,

उभयोरिष ज्ञानभासकसाक्षिभास्यत्वेन चैतन्याजुपरङ्ककत्वाविशेपात्, ज्ञानस्य स्वविपया
निवर्तकत्वेन प्रकारानिवृत्तिप्रसङ्गभयस्य च विपयताद्यनिवृत्तिपक्ष इव धर्मधर्मिणोर्जा
त्यन्तरात्मकभेदाभेदसम्बन्धाश्रयणेनैव सुपरिहरत्वात्, कृतान्तकोपस्त्वेकान्तवादिनासुपरि

कदापि न निवर्तत इति तत्र कः प्रतिकारः।

§८५. यदि च दृश्विपयत्वं ब्रह्मणि न वास्तवम्, तदा सकुद्दर्शनमात्रेण आत्मिनि घटादाविव दृगपगमेऽपि दृष्टेत्वं कदापि नापैतीत्याद्यक्तं न युज्यते । तथा च−

> "सक्रत्ययमात्रेण घटश्रोद्धासते" सदा । स्वप्रकाशोऽयमात्मा किं घटवच न भासते ॥ स्वप्रकाशतया किं ते तद्धुद्धिसत्त्ववेदनम् । बुद्धिश्च क्षणनाश्येति चोधं तुल्यं घटादिषु ॥ घटादौ निश्चिते बुद्धिर्नश्यत्येव यदा घटः । हेप्टो नेतुं तदा शक्य इति चेत्सममात्मनि ॥ निश्चित्य सक्रदात्मानं यदापेक्षा तदैव तम् । वक्तं मन्तुं तथा ध्यातुं शक्तोत्येव हि तत्त्ववित् ॥

१ कारणात् मु । २ स्वेवं दशाधि॰ मु अ च । ॰स्वेव दशा चृहद्ग० सं० । ३ ॰दुः खादिहेतुलं धि॰ त । ४ धियां घ॰ चृहद्ग० सं० । ५ द्रष्टलं च । द्रष्टलं मु । ६ ॰तीत्युक्तं न मु अ च । ७ ॰ते तदा । मु अ च । ८ किं तेन बुद्धि॰ त । ९ इष्टो नेतुं पञ्चद्शी ।

31

उपासक इव ध्यायँहोकिकं विसारेद्यदि । विसारत्येव सा ध्यानाद्विस्मृतिर्न तु वेदनात् ॥"

[ पञ्चदत्ती ध्यान० स्ठो० ९२-९६ ]

इत्यादि ध्यानदीपवर्चनं विष्ठवेतेति किमतिविस्तरेण । तसात् त्रहाविषया ब्रह्माकारा वा वृत्तिरविवेचितसारैव ।

#### वृत्तेस्तत्कारणाज्ञानस्य च नाज्ञासंभवकथनम् -

\$८६. कथं चासा निष्टित्तिरिति वक्तव्यम्। स्रकारणाज्ञाननाञ्चादिति चेत्, अज्ञाननाञ्चस्रण इवावस्थितस्य विनश्यद्वस्थाज्ञानजनितस्य वा दृश्यस्य चिरमप्यजुदृत्तौ मुक्तावनाश्वासः।
उक्तप्रमाविशेषत्वेन निवर्तकता दृश्यत्वेन च निवर्त्यतेति दृश्यत्वेन रूपेण अविद्यया सह
स्वनिवर्त्यत्वेऽपि न दोपः, निवर्त्यतानिवर्तकतयोः अवच्छेद्कैक्य एव क्षणभङ्गापत्तेरिति ।
चेत्; न, प्रमाया अप्रमां प्रत्येच निवर्तकत्वदृश्चेन दृश्यत्वस्य निवर्त्यतानवच्छेद्कत्वात् ।
न च ज्ञानस्य अज्ञाननाञ्चकतापि प्रमाणिसद्धा, अन्यथा स्वमार्यंच्यासकारणीभृतस्याज्ञानस्य
जागरादिप्रमाणज्ञानेन निष्टृत्तौ पुनः स्वमाध्यासानुपपत्तिः। तत्र अनेकज्ञानस्वीकारे तु
आत्मन्यपि तथासम्भवेन मुक्तावनाश्वासः । मूलाज्ञानस्येच विचित्रानेकशक्तिस्वीकाराद्
एकशक्तिनाशेऽपि शक्त्यन्तरेण स्वमान्तरादीनां पुनराद्यत्तिः सम्भवति, सर्वशक्तिमते। ।
मूलाज्ञानस्येव निष्टृत्तौ तु कारणान्तरासम्भवात्, द्वितीयस्य च ताद्दशस्यानङ्गीकारात्, न
प्रपञ्चस्य पुनरुत्पत्तिरिति तु स्ववासनामात्रम्, चरमज्ञानं वा मूलाज्ञाननाशकं क्षणविशेपो
चेति अत्र विनिगमकाभावात्, अनन्तोत्तरोत्तरशक्तिकार्येषु अनन्तपूर्वपूर्वशक्तीनां प्रतिवन्धकत्वस्य, चरमशक्तिकार्ये चरमशक्तिः, तत्राशे च चरमज्ञानस्य हेतुत्वकल्पने महागौरवात्, पूर्वशक्तिनाश इव चरमशक्तिनाशेऽपि पण्डमूलाज्ञानानुवृत्त्यापत्त्यनुद्वाराचेति, न 20
किश्चिदेतत् ।

§ ८७. एतेन – जागरादिश्रमेण स्त्रभादिश्रमतिरोधानमात्रं क्रियते, सर्पश्रमेण रङ्गां धाराश्रमतिरोधानवत्, अज्ञाननिष्टत्तिस्तु ब्रह्मात्मेक्यविज्ञानादेव इत्यपि निरस्तम् । एवं सति ज्ञानसाज्ञाननिवर्तकतायां प्रमाणानुपलव्धेर्स्तनिष्टत्तिमूलमोक्षानाश्वासात् ।

# श्रुतिभ्य एव जैनेष्टकर्मवाद-ब्रह्मभावसमर्थनम् -

§ ८८. मा भृद् उदाहरणोपलम्भः, श्रुतिः श्रुतार्थापत्तिश्च एतद्थे प्रमाणतामवगाहेते एव । तत्र श्रुतिस्तावत् "तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति" [श्रेता० २.८ ] "मृत्युरविद्या" इति शास्त्रे प्रसिद्धम् । तथा –

''तत्त्वभावाद्भ्यश्चान्ते विश्वमायानिवृत्तिः" [श्वेता० १.१०]

स्मृतिश्च = ''दैवी होषा गुणमयी मम माया दुरत्यया । मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥" [ भगवद्गीता ७.१४ ]

९ °चनं विरुद्धेतेति-त । २ खप्ताष्यासादिका॰ त । ३ °शकं चरमक्षणो वेति त । ४ तसाशे चर॰ त । ५ शेऽपि मूलाशानानुनृतिप्रसप्ताचेति त; °शेऽपि मूला॰ मु । ६ तकिवर्त्तक्शानान्यासात् त ।

"ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः । तेषामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम् ॥" [भगवद्गीता ५.१६] इत्यादि । एवम् – "ब्रह्मविद् ब्रह्मेव भवति" [मुण्ड० ३.२.९] "तरित शोकमात्मवित्" [छान्दो० ७.१.३]

> "तरत्यविद्यां विततां हृदि यिसिन्निवेशिते । योगी मायाममेयाय तस्मै ज्ञानात्मने नमः" ॥ इति । "अविद्यायाः परं पारं तारयिसि" [ प्रश्नो० ६.८ ] इत्यादिः ।

श्रुतार्थापत्तिश्च – ब्रह्मज्ञानाद् ब्रह्मभावः श्रूयमाणस्तद्यवधायकाज्ञाननिष्टत्तिमन्तरेण नोप-पद्यत इति ज्ञानादज्ञाननिष्टत्तिं गमयति ।

" ''अनृतेन हि प्रत्यूढाः'' [ छान्दो० ८.२.२ ] ''नीहारेण प्रावृताः'' [ऋनसं० १०.८२.७] ''अन्यैं बुष्माकमन्तरम्''

"अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः" [ मगवद्गीता० ५.१५ ]

इत्यादि श्रुतिस्मृतिश्रतेभ्योऽज्ञानमेर्वे च मोक्षच्यवधायकत्वेनावगतम्, एकस्थैव तत्त्व-ज्ञानेनाज्ञानिवृत्त्यैभ्युपगमाच नान्यत्र व्यभिचारदर्शनेन ज्ञानस्याज्ञाननिवर्तकत्ववाधो-ऽपीति चेत्; न, एतस्यैकजीवम्रक्तिवादस्य श्रद्धामात्रश्चरणत्वात्, अन्यथा जीवान्तरप्रति-भासस्य स्वामिकजीवान्तरप्रतिभासवत् विश्रमत्वे जीवप्रतिभासमात्रस्यैव तथात्वं स्वादिति चार्वाकमतसाम्राज्यमेव वेदान्तिना प्राप्तं स्थात्।

§ ८९. उक्तश्रुतयस्तु कर्मण एव व्यवधायकत्वम्, क्षीणकर्मात्मन एव च त्रक्षभूयं प्रतिपादयितुमुत्सहन्त इति किं शशश्रुङ्गसहोदराज्ञानादिकल्पनया तद्भिप्रायविडम्बनेन १।

#### विविकल्पवोधे शुद्धद्रव्यनयादेशत्वोक्तिः –

§ ९०. निर्विकल्पकब्रह्मवोधोऽपि ग्रुद्धद्रव्यनयादेशतामेवावलम्बताम्, सर्वपर्यायनय-विषयव्युत्क्रम एव तत्प्रवृत्तेः, न तु सर्वथा जगदभावपक्षपातितामिति सम्यग्द्दशां वचनो-द्वारः । शाब्द एव स इत्यत्र तु नाग्रहः, यावत्पर्यायोपरागासम्भवविचारसहकृतेन मनसैव तद्वहसम्भवात् । न केवलमात्मिन, किन्तु सर्वत्रैव द्रव्ये पर्यायोपरागानुपपत्तिप्रस्त-विचारे मनसा निर्विकल्पक एव प्रत्ययोऽनुभूयते । उक्तं च सम्मतौ ─

> "पज्जवणयवुकंतं वत्युं दव्वडियस्स वत्तव्वं । जाव दविओवओगो अपच्छिमवियप्पनिव्वयणो ॥" [सन्मति० १।८] इति ।

§ ९१. पर्यायनयेन व्युत्क्रान्तं गृहीत्वा विचारेण मुक्तं वस्तु द्रव्यार्थिकस्य वक्तव्यम् । यथा 'घटो द्रव्यम्' इत्यत्र घटत्वविश्चिष्टस्य परिच्छिन्नस्य द्रव्यत्वविश्चिष्टेनापरिच्छिनेन सहाभेदान्वयासम्भव इति मृदेव द्रव्यमिति द्रव्यार्थिकप्रवृत्तिस्त्रत्रापि सक्ष्मेक्षिकायामपरा-परद्रव्यार्थिकप्रवृत्तिः यावद्रव्योपयोगः । न विद्येते पश्चिमे उत्तरे विकल्पनिर्वचने सवि-

१ अन्यरयुष्मा<sup>०</sup> अन्वता २ मेव मोक्ष<sup>०</sup> मुअन्। ३ <sup>०</sup>त्युपग अन्व। ४ <sup>०</sup>च मान्य<sup>०</sup> अन्य। ५ <sup>०</sup>चारासह<sup>०</sup> ता६ <sup>०</sup>चारेहिम<sup>०</sup> ता७ <sup>०</sup>कल्प एवता

कल्पकधीन्यवहारौ यत्र स तथा शुद्धसङ्ग्रहावसान इति यावत् । ततः परं विकल्पवच-नाप्रवृत्तेः इत्येतस्या अर्थः ।

## सविकल्पाविकल्पयोरनेकान्तस्य समर्थनम् -

§ ९२. "तत्त्वमित" [छान्दो० ६.८.७] इत्यादावि आत्मनस्तत्तद्त्यद्रव्यपर्यायो-परागासम्भविचारशतप्रवृत्तावेव शुद्धद्रव्यविषयं निर्विकल्पकमिति शुद्धदृष्टौ घटज्ञानाद् ध्र त्रह्मज्ञानस्य को भेदः । एकत्र सद्द्वेतमपरत्र च ज्ञानाद्वैतं विषय इत्येतावित भेदे त्वौत्तरकालिकं सविकल्पकमेव साक्षीति सविकल्पकाविकल्पकत्वयोरप्यनेकान्त एव श्रेयान् । तदुक्तम् –

"सविअप्पणिविअप्पं इय पुरिसं जो भणेज अविअप्पं।

सविअप्पमेव वा णिच्छएण ण स णिच्छिओ समए ॥" [ सन्मति० ११३५ ] इति । "

§९३. न च निर्विकल्पको द्रव्योपयोगोऽवग्रह एवेति तत्र विचारसहकृतमनोजन्य-त्वानुपपत्तिः, विचारस्य ईहात्मकत्वेन ईहाजन्यस्य व्युपरंताकाङ्क्षस्य तस्य नैश्रयिकापाय-रूपस्येव अभ्युपगमात्, अपाये नामजात्यादियोजनानियमस्तु शुद्धद्रव्यादेशंरूपश्चैत-निश्रितातिरिक्त एवेति विभावनीयं स्वसमयनिष्णातैः।

### श्रुस्यैव ब्रह्मबोधस्य शान्दत्ववन्मानसत्वोक्तिः-

§ ९४. ब्रह्माकारबोधस्य मानसत्वे "नावेदिवन्मनुते तं बृहन्तं वेदेनैव तद्वेदितन्यं"" "तं त्वौपनिषदं पुरुषं प्रच्छामि" [बृहदा० ३.९.२६] इत्यादिश्चितिविरोध इति चेत्; शाब्द-त्वेऽपि "यद्वाचानभ्यदितं", [केनो० १.४] "न चक्षुण गृह्यते, नापि वाचा," [मुण्ड० ३.१.८] "यतो वाचो निवर्तन्ते" [तैत्तिरी० २.४.१] इत्यादिश्चितिविरोधस्तुल्य एव ।

§ ९५. अथ वाग्गम्यत्विनिषेधक श्रुतीनां मुख्यवृत्त्यविषयत्वावगाहित्वेनोपपत्तिः जहद- "
जहल्लक्षणयेव ब्रह्मणि महावाक्यगम्यत्वप्रतिपादनात् । मनिस तु मुख्यामुख्यभेदाभावात्
"यन्मनसान मनुते" [केनो० १.५] इत्यादिविरोध एव, "सैर्वे वेदा यत्रैकं भवन्ति स मानसीन
आत्मा मनसेवानुद्रष्टव्यः" इत्यादिश्रुतौ मानसीनत्वं तु मनस्युपाधानुपलभ्यमानत्वम्, न
तु मनोजन्यसाक्षात्कारत्वम् । मनसेवेति तु कर्तरि तृतीया आत्मनोऽकर्तृत्वप्रतिपादनार्था
मनसो दर्शनकर्तृतामाह, न करणताम्, औपनिपदसमाख्याविरोधात् । "कामः संकल्पो "
विचिकित्सा श्रद्धाऽश्रद्धा धृतिरधृतिहींधींभीरित्येतत्सर्वं मन एव" [बृहदा० १.५.३] इति
श्रुतौ मृद्घट इतिवदुपादानकारणत्वेन मनःसामानाधिकरण्यप्रतिपादनात्, तस्य निमित्तकारणत्विरोधाचेति चेत्; न, कामादीनां मनोधर्मत्वप्रतिपादिकायाः श्रुतेः मनःपरिणतात्मलक्षणभावमनोविषयताया एव न्याय्यत्वात् । "मनसा होव पत्र्यति मनसा शृणोति"
[बृहदा० १.५.३] इत्यादौ मनःकरणत्वस्यापि श्रुतेर्दीर्घकालिकसंज्ञानरूपदर्शनग्रहणेन "
चक्षुरादिकरणसत्त्वेऽपि तत्रैवकारार्थान्वयोपपत्तेः, त्वन्मतेऽपि व्रह्मणि मानसत्वविधि-

१ °रताखिलाका° त । २ °देशधु त । ३ धुतनिधि (भ्रि)ता मु। ४ °व्यं तत्त्वा त स य । ५ °निषेपधु स य । ६ सर्वनेदा त । ७ °करणस्यापि मु।

निपेधयोः वृत्तिविषयत्वतदुपरक्तचैतन्याविषयत्वाभ्यामुपपत्तेश्च । शब्दस्य त्वपरोक्षज्ञान-जनकत्वे स्वभावभङ्गप्रसङ्ग एव स्पष्टं दूपणम् ।

§ ९६. न च 'प्रथमं परोक्षज्ञानं जनयतोऽपि शब्दस्य विचारसहकारेण पश्चादपरोक्षज्ञान-जनकत्विमिति न दोपः' इति वाच्यम् , अर्धजरतीयन्यायापातात् । न खल्ळ शब्दस्य परोक्षज्ञान-जननस्वाभाव्यं सहकारिसहस्रेणापि अन्यथाकर्त्तं शक्यम् , आगन्तुकस्य स्वभावत्वानुपपत्तेः । न च संस्कारसहकारेण चक्षुपा प्रत्यभिज्ञानात्मकप्रत्यक्षजननवदुपपत्तिः, यदंशे संस्कार-सापेक्षत्वं तदंशे स्मृतित्वापातो यदंशे च चक्षुःसापेक्षत्वं तदंशे प्रत्यक्षत्वापात इति भियैव प्रत्यभिज्ञानस्य प्रमाणान्तरत्विमिति जैनैः स्वीकारात् । स्वे स्वे विपये युगपज्ज्ञानं जनयतो-श्रक्षुःसंस्कारयोरार्थसमाजेनैकज्ञानजनकत्वमेव पर्यवस्यति, अन्यथा रजतसंस्कारसहकारेण असिक्छिष्टेऽपि रजते चाक्षुपज्ञानापत्तेरन्यथाख्यात्यस्वीकारभङ्गप्रसङ्ग इति वदंस्तपस्वी त्भयात्मककज्ञानाननुव्यवसायादेव निराकर्तव्यः, अन्यथा रजतश्रमेऽपि उभयात्मकता-पत्तेः, पर्वतो विह्नमान् इत्यनुमिताविप उभयसमाजादंशे प्रत्यक्षानुमित्यात्मकतापत्तेश्र ।

§ ९७. अथ 'मनस इव शब्दस्य परोक्षापरोक्षज्ञानजननस्वभावाङ्गीकाराददोपः । मनस्त्वेन परोक्षज्ञानजनकता, इन्द्रियत्वेन चापरोक्षज्ञानजनकता इत्यस्ति मनस्यवच्छेदकभेद इति चेत् ; शब्दस्थापि विषयाजन्यज्ञानजनकत्वेन वा ज्ञानजनकत्वेन वा परोक्षज्ञानजनकता योग्यपदार्थनिरूपितत्वंपदार्थाभेदपरशब्दत्वेन चापरोक्षज्ञानजनकतेति कथं नावच्छेदक-मेदः १, 'धार्मिकस्त्वमसि' इत्यादौ व्यभिचारवारणाय निरूपितान्तं विशेपणम् , इतरव्यावर्श तु स्पष्टमेव । एतच 'दशमस्त्वमित्' 'राजा त्वमित' इत्यादिवाक्यात् 'देशमोऽहमिस' 'राजाहमस्मि' इत्यादिसाक्षात्कारदर्शनात्करुप्यते, 'नाहं दश्चमः' इत्यादिश्रमनिवृत्तेः, अत 20 इत्थमेव सम्भवात् । साक्षात्कारिश्रमे साक्षात्कारिविरोधिज्ञानत्वेनैव विरोधित्वकरपनात्। नं च 'तत्र वाक्यात्पदार्थमात्रोपस्थितौ मानसः संसर्गवोधः' इति वाच्यम् , सर्वत्र वाक्ये तथा वक्तुं शक्यत्वेन शब्दप्रमाणमात्रोच्छेदप्रसङ्गात्' इति चेत्; मैवम्, 'दशमस्त्वमसि' इत्यादी वाक्यात्परोक्षज्ञानानन्तरं मानसज्ञानान्तरस्थैव अमनिवर्तकत्वकल्पनात्, 'धार्मिक-स्त्वमसि' इत्यादौ विशेष्यांशस्य योग्यत्वादेव योग्यपदार्थनिरूपितेत्यत्र योग्यपदार्थताव-25 च्छेदकविशिष्टेत्यस्थावश्यवाच्यत्वेन महावाक्यादिष तत्पदार्थतावच्छेदकस्य अयोग्यत्वेन अपरोक्षज्ञानासम्भवाच, अयोग्यांशत्यांगेन योग्यांशोपादानाभिम्रखलक्षणावत्त्वमेव योग्य-पदार्थत्वमित्युक्तौ च 'धार्मिकस्त्वमसि' इत्यादाविप शुद्धापरोक्षविपयत्वे तद्व्यावर्तकविशेष-णदानानुपपत्तिः । तथा च योग्यलक्ष्यपरत्वग्रहे उदाहरणस्थानदौर्लभ्यम् । अयं च विषयो-Sसाकं पर्यायविनिमोंकेण शुद्धद्रच्यविषयतापर्यवसायकंस्य द्रच्यनयस्य इत्यलं त्रह्मवादेन ।

 १९८. किञ्च, त्वंपदार्थामेदपरशब्दत्वेन अपरोक्षज्ञानजनकत्वोक्तौ 'यूयं राजानः' इत्य-तोऽिखलसंवोध्यविशेष्यकराजत्वप्रकारकापरोक्षशाब्दापितः, तत्र तादशमानसाभ्युपर्गमे चान्यत्र कोऽपराधः १ । एतेन एकवचनान्तत्वंपदार्थग्रहणेऽपि न निस्तार एकसिनेव

<sup>.</sup> १ यदंशे चक्कः अया २ °त्सागयोग्यां° मुअया ३ ९ अहोदा॰ ता ४ °कस्य न द्रव्य॰ त। ५ °सिलनिशे॰ ता ६ °गमे नान्यत्र ता

यूयमिति प्रयोगेऽगतेश्व एकाभिप्रायकत्वंपदग्रहणे च तत्तद्भिप्रायकशन्दत्वेन तत्तच्छान्द्-वोधहेतुत्वमेव युक्तम् । अत एव वाक्याद्पि द्रन्यार्थादेशादखण्डः, पदाद्पि च पर्याया-र्थादेशात् सखण्डः शान्द्वोध इति जैनी शास्त्रन्यवस्था । तस्मान्न शन्दस्य अपरोक्षज्ञान-जनकत्त्वम् ।

६९९. एतेन — अपरोक्षपदार्थाभेदपरशब्दत्वेन अपरोक्षज्ञानजनकत्वम्, अत एव 'शुक्ति- विरयम्' इति वाक्यादाहत्य रजतअमनिष्टित्तः, एवं च चैतन्यस्य वास्तवापरोक्षत्वात् अपरोक्षज्ञानजनकत्वं महावाक्यस्य — इत्यपि निरस्तम्, वास्तवापरोक्षस्यरूपिवपयत्वस्य त्वनीत्या
'तत्त्वमस्या'दिवाक्ये सम्भवेऽपि 'दशमस्त्वमसी'त्यादावसम्भवात्, निष्टृत्ताज्ञानिवपयत्वस्य
च शाब्दवोधात्पूर्वमभावात्, यदा कदाचिनिष्टृत्ताज्ञानत्वग्रहणे 'पर्वतो विह्नमान्' इत्यादिवाक्यानामपि अपरोक्षस्यरूपविषयतया अपरोक्षज्ञानजनकत्वप्रसङ्गात्, ''यतो वा इमानि ण्
म्तानि जायन्ते'' [तैत्तिरी० ३.१.१] ''सत्यं ज्ञानमनन्तम्'' [तैत्तिरी० २.१.१] इत्यादिवाक्यानामपरोक्षस्यरूपविषयतया अपरोक्षज्ञानजनकत्वेकत्वे महावाक्यवैयर्थ्यापाताच्च ।

§ १००. किञ्च, एवं घटोऽस्तीति शाब्दे चाक्षुपत्वमप्यापतेत्, अपरोक्षपदार्थाभेदपर-शब्दादिव अपरोक्षपक्षसाध्यकानुमितिसामग्रीतोऽपरोक्षानुमितिरापि च प्रसज्येत । एवं च भिन्नविषयत्वाद्यप्रवेशेनैव अनुमितिसामग्रया लाघवात् वलवन्त्वमितिविशेषदर्शनकालीन- अ अमसंशयोत्तरप्रत्यक्षमात्रोच्छेद इति वहुतरं दुर्घटम् ।

§१०१. एतेन - प्रमात्रभेदविषयत्वेन अपरोक्षज्ञानजनकत्वम् - इत्यपि निरस्तम्, 'सर्वज्ञत्वादिविशिष्टोऽसि' इत्यादिवाक्यादपि तथाप्रसङ्गात्, ईश्वरो मदभिन्नश्चेतनत्वात् मद्वदिति अनुमानादपि तथाप्रसङ्गाचेति । महावाक्यजन्यमपरोक्षं शुद्धत्रह्मविषयमेव केवलज्ञानमिति वेदान्तिनां महानेव मिथ्यात्वाभिनिवेश इति विभावनीयं स्ररिभिः।

# [ ७. केवलज्ञानदर्शनयोर्भेदामेदचर्चा । ]

§१०२. इदिमदानीं निरूप्यते — केवलज्ञानं खसमानाधिकरणकेवलदर्शनसमानकालीनं न वा, केवलज्ञानक्षणत्वं खसमानाधिकरणदर्शनक्षणाव्यविद्योत्तरत्वव्याप्यं न वा १ एव-माद्याः क्रमोपयोगवादिनां जिनभद्रगणिक्षमाश्रमणपूज्यपादानाम्, युगपदुपयोगवादिनां च महावादि- अशिसद्धसेनदिवाकराणाम्, साधारण्यो विप्रतिपत्तयः । यत्त युगपदुपयोगवादिनं सिद्धसेनाचार्याणां निन्दिवृत्तावुक्तं तदभ्युपगमवादाभिप्रायेण, न तु खतच्चसिद्धान्ताभिप्रायेण, क्रमाक्रमोपयोगद्धयपर्यनुयोगानन्तरमेव खपक्षस्य सम्मतौ उद्घावितत्वादिति द्रष्टव्यम् । छाद्मस्थिकज्ञानदर्शनयोरेव क्रमवर्तित्वम् —

§१०३. एतच तत्त्वं सयुक्तिकं सम्मतिगाथाभिरेव प्रदर्शयामः।

"मणपज्जवनाणंतो नाणस्स य दरिसणस्स य विसेसो । केवलनाणं पुण दंसणंति नाणंति य समाणं ॥" [सन्मति० २।३]

१ °क्लेन महा° ता २ °क्षणव्य° अया ३ न वेलायाः ता

§ १०४. युगपदुपयोगद्वयाभ्युपगमवादोऽयम् — मनःपर्यायज्ञानमन्तः पर्यवसानं यस्य स तथा, ज्ञानस्य दर्शनस्य च विश्लेषः पृथग्भाव इति साध्यम् । अत्र च छबस्थोपयोगत्वं हेतुर्द्रप्रव्यः । तथा च प्रयोगः — चक्षुरचक्षुरविध्ञानानि चक्षुरचक्षुरविधदर्शनेभ्यः पृथका- लानि, छबस्थोपयोगात्मकज्ञानत्वात्, श्रुतमनःपर्यायज्ञानवत् । वाक्यार्थविषये श्रुत- ज्ञाने, मनोद्रव्यविशेषालम्बने मनःपर्यायज्ञाने चादर्शनस्वभावे मत्यविधजादर्शनोपयोगाद्भिन्नकालत्वं प्रसिद्धमेवेति टीकाकृतः ।

§१०५. दर्शनत्रयपृथकालत्वस्य कुत्रापि एकसिन्नसिसाधियपितत्वात्, स्वदर्शनपृथ-कालत्वस्य च सिसाधियपितस्य उक्तदृष्टान्तयोरभावात् – सावरणत्वं हेतुः, व्यतिरेकी च प्रयोगः, तज्जन्यत्वं वा हेतुः यद्यज्जन्यं तत्ततः पृथकालिमिति सामान्यव्याप्तौ यथा 10 दण्डात् घट इति च दृष्टान्त इति तु युक्तम् ।

§ १०६. केवलज्ञानं पुनर्दर्शनं दर्शनोपयोग इति वा ज्ञानं ज्ञानोपयोग इति वा समानं तुल्यकालं तुल्यकालीनोपयोगद्वयात्मकमित्यर्थः । प्रयोगश्च – केवलिनो ज्ञानदर्शनोपयोग्यावेककालीनौ, युगपदाविभूतस्वभावत्वात्, यावेवं तावेवम्, यथा खेः प्रकाशतापौ ।

### केवलज्ञानदर्शनयोः ऋयवादस्य खण्डनम् -

१९०७. अयमभित्राय आगमितरोधीति केपाश्चिन्मतम्, तानधिक्षिपन्नाह —

"केई भणंति जङ्या जाण्ड तङ्या ण पासङ् जिणो ति ।

सुत्तमवलंबमाणा तित्थयरासायणा भीक्ष ॥" [ सन्मति० २।४ ]

§ १०८. केचिजिनभद्रानुयायिनो भणन्ति — 'यदा जानाति तदा न पत्रयति जिनः' इति । सूत्रम् — "केवळी णं भंते इमं रयणप्पमं पुढविं आयारेहिं पमाणेहिं हेऊहिं संठाणेहिं 20 परिवारेहिं जं समयं जाणइ णो तं समयं पासइ ९ । हंता गोयमा ! केवळीणं" [ प्रज्ञापना पद ३० सू० ३१४ ] इत्यादिकमवळम्बमानाः ।

§१०९. अस च स्त्रस्य किलायमर्थस्तेपामभिमतः — केवली सम्पूर्णवोधः । णिमति वाक्यालङ्कारे । मंते इति भगवन् । इमां रत्तप्रभामन्वर्थाभिधानां पृथ्वीमाकारैः समिन्नो- नतादिभिः, प्रमाणदें ध्यादिभिः, हेतुभिः अनन्तानन्तप्रदेशिकैः स्कन्धः, संस्थानैः परि- मण्डलादिभिः, परिवारेर्धनोद्धिवलयादिभिः । 'जं समयं णो तं समयमिति' च "काला- ध्वनोरत्यन्तसंयोगे'' [पा० २.३.५] इति द्वितीया सप्तमीवाधिका, तेन यदा जानाति न तदा प्रथित इति भावः । विशेषोपयोगः सामान्योपयोगान्तरितः, सामान्योपयोगश्य विशेषोपयोगान्तरितः, तत्स्वाभाव्यादिति प्रश्लार्थः । उत्तरं पुनः — हंता, गोयमेत्यादिकं प्रश्लानुमोदैकं गौतमेति गोत्रेणामंत्रणं प्रश्लानुमोदनार्थम् । पुनस्तदेव स्त्रमुचारणीयम् । केतुप्रश्लस्य चात्र सत्रे उत्तरम् — "सागारे से काणे हवइ अणागारे से दंसणे" [प्रज्ञापना पद ३० सू० ३१४] इति । साकारं विशेषावलम्व अस्य केवलिनो ज्ञानं भवति,

९ °र्याये वा दर्श त। २ °वधिज्ञानदर्श अ च। ३ °द्कं हन्तेलिश्निमनप्रकारेण गीत त। ४ °नाणे भवइ त।

अनाकारमितक्रान्तिवेशेषं सामान्यालिम्बद्र्शनम् । न चानेकप्रत्ययोत्पत्तिरेकदा निरावर-णस्यापि, तत्स्वाभाव्यात् । निष्ठं च चक्षुर्ज्ञानकाले श्रोत्रज्ञानोत्पत्तिरुपलभ्यते । न च आद्यत्वात्त्वात्त्वदा तद्जुत्पत्तिः, स्वसमयेऽपि अनुत्पत्तिप्रसङ्गात् । न च अणुना मनसा यदा यदिन्द्रियसंयोगस्तदा तज्ज्ञानिमिति क्रमः परवाद्यभिमतोऽपि युक्तिमान्, सर्वाङ्गीणसुखो-पलम्भाद्यपपत्तये मनोवर्गणापुद्गलानां श्ररीरव्यापकत्वैकल्पनात्, सुपुप्ता ज्ञानानुत्पत्तये इ त्वङ्मनोयोगस्य ज्ञानसामान्ये हेतुत्वेन रासनकाले त्वाचरासनोभयोत्पत्तिवारणस्य इत्थ-मप्यसम्भवाच । ततो युगपद्नेकप्रत्ययानुत्पत्तौ स्वभाव एव कारणं नान्यत् । सन्नि-हितेऽपि च द्यात्मके विषये सर्वविशेषानेव केवलज्ञानं गृह्णाति, सर्वसामान्यानि च केवल-दर्शनिमिति स्वभाव एवानयोरिति ।

§११०. एते च व्याख्यातारस्तीर्थकराञ्चातनाया अभीरवः, तीर्थकरमाञ्चातयन्तो न 🕫 विभ्यतीति यावत् । एवं हि निःसामान्यस्य निर्विशेषस्य वा वस्तुनोऽभावेन न किश्चिजा-नाति केवली न किञ्चित्पञ्चति इत्यधिक्षेपस्यैव पर्यवसानात् । न च अन्यतरम्रख्योपसर्जन-विषयतामपेक्ष्योभयग्राहित्वेऽपि उपयोगक्रमाविरोधः, मुख्योपसर्जनभावेन उभयग्रहणस्य क्षयोपश्चमविशेषप्रयोज्यत्वात्, केवलज्ञाने छबस्थज्ञानीययावद्विपयतोपगमे अवग्रहादि-सङ्गीर्णरूपप्रसङ्गात् । उक्तस्त्रस्य तु न भवदुक्त एवार्थः किन्तु अयं – केवलीमां रत्नप्रभां 15 पृथिवीं यैराकारादिभिः समकं तुल्यं जानाति, न तैराकारादिभिस्तुल्यं पश्यतीति किमेवं ग्राह्मम् १ । एवमित्यनुमोदना । ततो हेतौ पृष्टे सति तत्प्रतिवचनं भिन्नालम्बनप्रदर्शकं तज्ज्ञानं साकारं भवति यतो दर्शनं पुनरनाकारमित्यतो भिन्नालम्बनावेतौ प्रत्ययाविति प्रत्यपादीति टीकाकृतः। अत्र यद्यपि 'जं समयं' इत्यत्र 'जं' इति अम्भावः प्राकृतलक्षणात् , यत्कृतमित्यत्र 'जं कयं' इति प्रयोगस्य लोकेऽपि दर्शनादिति वक्तं शक्यते, तथापि तृती- 🕫 यान्तपद्वाच्यैराकारादिभिः छप्ततृतीयान्तसमासस्ययत्पदार्थस्य समकपदार्थस्य च अन्यूना-नितरिक्तधर्मविशिष्टस्य रत्तप्रभायां भिन्नलिङ्गत्वाद्नन्वय इति 'यत् समकम्' इत्यादि क्रिया-विशेषणत्वेन व्याख्येयम् । रत्नप्रभाकर्मकाकारादिनिरूपितयावदन्यूनानतिरिक्तविपयताक-ज्ञानवान् न तादृशतावदन्यूनानतिरिक्तविषयताकदर्शनवान् केवलीति फलितोऽर्थः । यदि च तादृशस विशिष्टदर्शनस्य निषेध्यसाप्रसिद्धेर्न तिन्षेषः, "असतो णित्थ णिसेहो" 25 [ विशेषा० गा० १५७४ ] इत्यादिवचनादिति स्हममीह्यते, तदा क्रियाप्रधानमाख्यात-मिति वैयाकरणनयाश्रयणेन रत्नृशभाकर्मकाकारादिनिरूपितयावदन्यूनानतिरिक्तविपयताकं ज्ञानं न तादृशं केवलिकर्तृकं दर्शनमित्येव वोधः, सर्वनयात्मके भगवत्प्रवचने यथो-पपन्नान्यतरनयग्रहणे दोषाभावादिति तु वयमालोचयामः।

केवलज्ञानदर्शनयोयौंगपयेऽनुमानम् -

§१११. हेतुयौगपद्याद्पि वलेन उपयोगयौगपद्यमापतित इत्याह —
"केवलनाणावरणक्लयजायं केवलं जहा नाणं ।
तह दंसणं पि जुज्जइ णियक्षावरणक्लयस्तंते ॥" [ सन्मति० २।५ ]

१ 'लस्पैव क' त। २ 'वानिति फलि' त। ३ 'हराविदी' त।

§ ११२. स्पष्टा, नवरं निजावरणक्षयस्थान्त इति दर्शनावरणक्षैयस्थानन्तरक्षण इत्यर्थः । न च एकदोभयावरणक्षयेऽपि स्वभावहेतुक एव उपयोगक्रम इत्युक्तमपि साम्प्रतम् । एवं सित स्वभावेनैव सर्वत्र निर्वाहे कारणान्तरोच्छेदप्रसङ्गात्, कार्योत्पत्तिस्वभावस्य कारणेनेव तत्क्रमस्वभावस्य तत्क्रमेणैव निर्वाह्यत्वाच ।

§११३. एतेन - सर्वव्यक्तिविषयकत्वसर्वजातिविषयकत्वयोः पृथगेवावरणक्षयकार्यता-वच्छेदकत्वादंर्थतस्तद्विच्छन्नोपयोगद्वयसिद्धिः - इत्यपि अपास्तम् । तित्सद्धावपि तत्क्रमा-सिद्धेरावरणद्वयक्षयकार्ययोः समप्राधान्येन अर्थगतेरप्रसराच । न च 'मितश्चतज्ञानावरणयोः एकदा क्षयोपश्चमेऽपि यथा तदुपयोगक्रमस्तथा ज्ञानदर्शनावरणयोर्धुगपत्क्षयेऽपि केविल-न्युपयोगक्रमः स्थात्' इति शङ्कनीयम् । तत्र श्चतोपयोगे मितज्ञानस्य हेतुत्वेन, शाव्दादौ प्रत्यक्षादिसामग्रयाः प्रतिवन्धकत्वेन च तत्सम्भवात् । अत्र तु क्षीणावरणत्वेन परस्पर-कार्यकारणभावप्रतिवध्यप्रतिवन्धकभावाद्यभावेन विशेपात् ।

### सर्वज्ञे ज्ञानदर्शनयोभिन्नकालत्वस्य निरासः -

§११४. एतदेवाह -

"भण्णइ खीणावरणे, जह मइनाणं जिणे ण संभवइ। तह खीणावरणिज्ञे विसेसओ दंसणं णित्थ ॥" [सन्मति० २।६]

§११५. भण्यते निश्चित्योच्यते श्लीणावरणे जिने यथा मतिज्ञानं मत्यादिज्ञानं अवग्रहादिचतुष्टयरूपं वा ज्ञानं न सम्भवति, तथा श्लीणावरणीये विश्लेपतो ज्ञानोपयोगकालान्यकाले दर्शनं नास्ति, क्रमोपयोगत्वस्य मत्याद्यात्मकत्वच्याप्यत्वात् सामान्यविशेषोभयालम्बनक्रमोपयोगत्वस्य च अवग्रहाद्यात्मकत्वच्याप्यत्वात्, केवलयोः क्रमोपयोगत्वे
तत्त्वापत्तिरित्यापादनपरोऽयं ग्रन्थः । प्रमाणं तु – केवलदर्शनं केवलज्ञानतुल्यकालोत्पत्तिकम्, तदेककालीनसामग्रीकत्वात्, तादशकार्यान्तरवत्, इत्युक्ततर्कानुगृहीतमनुमानमेवेति
द्रष्टच्यम् ।

# केवलज्ञानद्दीनयोः क्रमवादे आगमविरोधः-

§ ११६. न केवलं क्रमवादिनोऽनुमानविरोधः, अपि त्वागमविरोधोऽपीत्याह -

''सुत्तंमि चेव साई-अपज्जवसियं ति केवलं वुत्तं ॥ सुत्तासायणमीरुहिं तं<sup>९</sup> च दहन्वयं होइ ॥'' [सन्मति० २।७]

§११७. साद्यपर्यविसते केवलज्ञानदर्शने स्त्रे प्रोक्ते, क्रमोपयोगे तु द्वितीयसमये तयोः पर्यवसानमिति क्रतोऽपर्यविसतता १ । तेन स्त्राञ्चातनाभीरुभिः क्रमोपयोगवादिभिः तदिप द्रष्टव्यम् । चोऽप्यर्थः । न केवलं 'केवली णं भंते इमं रयणप्यभं पुढविं' इत्याद्यक्तस्त्र
यथाश्चतार्थानुपपित्तमात्रमिति भावः । न च द्रव्यापेक्षयाऽपर्यविसत्त्वम् , द्रव्यविपयप्रश्लोत्तराश्चतेः । न च − "अपितानिषतिसद्धेः" [तत्त्वार्थ० ५.३१] इति त्त्त्वार्थस्त्रानुरोधेन
द्रव्यापेणयाऽश्चतयोरिप तयोः कल्पनं युक्तम् , अन्यथा पर्यायाणामुत्पादविगमात्मकत्वात्

१ °क्षयानन्तर° त । २ तंपि दद्व° त । ३ °तलं समाघेयं द्र° त ।

भवतोऽपि कथं तयोरपर्यवसानता ? - इति पर्यनुयोज्यम् , यद्धर्माविच्छने क्रमिकत्वप्रसिद्धिः, तद्धर्माविच्छिने अपर्यवसितत्वान्वयस निराकाङ्कत्वात् , अन्यथा 'ऋजुत्ववक्रत्वे अपर्यव-सिते' इति प्रयोगस्यापि प्रसङ्गात् । मम तु रूपरसात्मकैकद्रव्यवदक्रमभाविभिन्नोपाधि-कोत्पाद्विगमात्मकत्वेऽपि केविलेद्रच्याद्च्यतिरेकतः तयोरपर्यवसितत्वं नानुपपन्नम् । अथ पर्यायत्वावच्छेदकधर्मविनिर्मोकेण शुद्धद्रव्यार्थादेशप्रवृत्तेः क्रमैकान्तेऽपि केवलयोर- । पर्यवसितत्वग्रुपपत्स्यते, अत एव पर्यायद्रव्ययोरादिष्टद्रव्यपर्यायत्वं सिद्धान्ते गीयते, तत्तदवच्छेदकविनिर्मोकस्य विवक्षाधीनत्वादिति चेत्; किमयमुक्तधर्मविनिर्मोकस्तत्तत्प-दार्थतावच्छेदकविशिष्टयोः अभेदान्वयानुपपत्त्या शुद्धद्रव्यलक्षणया, उत उक्तधर्मस विशेषणत्वपरित्यागेन उपलक्षणत्वमात्रविवक्षया ?। आद्ये आद्यपद एव लक्षणायां 'शुद्धद्रव्यं शुद्धात्मद्रव्यं वा अपर्यवसितम्' इत्येव वोधः स्यात् । सादित्वस्यापि तत्र अन्वयप्रवेशे तु 🕫 'केवलिद्रव्यं साद्यपर्यवसितम्' इत्याकारक एव । उभयपदलक्षणायां तु शुद्धद्रव्यविषयको निर्विकल्पक एव वोध इति 'केवलज्ञानदर्शने साद्यपर्यवसिते' इति वोधस्य कथमपि अनुपपत्तिः । अन्त्ये च केवलत्वोपलक्षितात्मद्रव्यमात्रग्रहणे तत्र सादित्वान्वयानुपपत्तिः, केवलिपर्यायग्रहणे च नवविधोपचारमध्ये पर्याये पर्यायोपचार एवाश्रयणीयः सादिति समीचीनं द्रच्यार्थादेशसमर्थनम्! नियतोपलक्ष्यतावच्छेद्करूपाभावेऽपि संग्रुग्धोपलक्ष्य- 15 विषयकतादृश्वोधस्वीकारे च 'पर्यायोऽपर्यवसितः' इत्यादेरिप प्रसक्तिः । द्रव्यार्थतया केवलज्ञानकेवलदर्शनयोः अपर्यवसितत्वाभ्युपगमे द्वितीयक्षणेऽपि तयोः सद्भावप्रसक्तिः, अन्यथा द्रव्यार्थत्वायोगात् ।

§ ११८. तदेवं क्रमाभ्युपगमे तयोरागमविरोध इत्युपसंहरन्नाह -

"संतंमि केवले दंसणम्म नाणस्य संभवो णितथ । केवलनाणम्मि य दंसणस्स तम्हा अनिहणाई ॥" [ सन्मति० २।८ ]

६१२०. इत्थं ग्रन्थकुदक्रमोपयोगद्वयाभ्युपगमेन क्रमोपयोगवादिनं पर्यनुयुज्य स्वपसं ः दर्शयितुमाह ─

> "दंसणनाणावरणक्खए समाणिम्म कस्स पुट्ययरो । होज्ज व समञोप्पाओ हंदि दुवे णित्य उवयोगा ॥" [ सन्मति० २।२ ]

\$१२१. सामान्यिवशेषपरिच्छेदावरणापगमे कस्य प्रथमतरमुत्पादो भवेत् १, अन्यत-रोत्पादे तिदतरस्याप्युत्पादप्रसङ्गात् , अन्यतरसामग्र्या अन्यतरप्रतिवन्धकत्वे च उभयो- ॥ रप्यभावप्रसङ्गात् । "सन्वाओ रुद्धीओ सागारोवओगोवडचन्स" इति वचनप्रामाण्यात् प्रथमं केवरुज्ञानस्य पश्चात् केवरुद्र्शनस्योत्पाद् इति चेत् । , एतद्वचनस्य रुव्यि-

९ °कारे वा प<sup>०</sup> त । २ पुन्तयरं-सन्मति । ३ समं उपाक्षी-सन्मति ।

यौगपद्य एव साक्षित्वात्, उपयोगक्रमाक्रमयोरौदासीन्यात्, योगपद्येनापि निर्वा-हेऽ'र्थाद्द्येनेऽनन्तरोत्पत्त्यसिद्धेः, एकक्षणोत्पत्तिककेवलज्ञानयोरेकक्षणन्यूनाधिकायुष्कयोः केवलिनोः क्रमिकोपयोगद्वयधाराया निर्वाहयितुमशक्यत्वाच ।

§ १२२. अथ ज्ञानोपयोगसामान्ये दर्शनोपयोगत्वेन हेतुतेति निर्विकल्पकसमाविरूपछज्ञ-

स्थकालीनदर्शनात् प्रथमं केवलज्ञानोत्पत्तिः, केवलदर्शने केवलज्ञानत्वेन विशिष्य हेत्त्वाच द्वितीयक्षणे केवलदर्शनोत्पत्तिः, तत्रथ क्रमिकसामग्रीद्वयसम्पत्त्या क्रमिकोपयोगद्वयधारानिर्वाह इति, एकक्षणन्यूनाधिकायुष्कयोस्त्वेकक्षणे केवलज्ञानोत्पत्त्यस्वीकार एव गतिरिति चेत्; न, "दंसणपुर्व्वं नाणं" [ सन्मति० २।२२ ] इत्यादिना तथाहेतुत्वस्य प्रमाणामावेन निरसनीयत्वात्, उत्पन्नस्य केवलज्ञानस्य क्षायिकमावत्वेन नाशायोगाच । न च ग्रक्तिः समये क्षायिकचारित्रनाश्चवदुपपत्तिः, क्षायिकत्वेञिष तस्य योगस्थैर्यनिमित्तकत्वेन निमित्तनाश्चवत्वात्, केवलज्ञानस्य चानैमित्तकत्वात् उत्पत्तौ ज्ञप्तौ चावरणक्षयातिरिक्तिनिम्तानपेक्षत्वेनेव तस्य स्वतत्र्वप्रमाणत्वव्यवस्थितेः, अन्यथा 'सापेक्षमसमर्थम्' इति न्यायात्त्रप्रमाणयप्रसङ्गात् । एतेन – केवलदर्शनसामग्रीत्वेन स्वस्थैव स्वनाशकत्वमिति केवलज्ञान-क्षणिकत्वम् – इत्यपि अपास्तम्, अनैमित्तिके क्षणिकत्वायोगात्, अन्यथा तत्क्षण एव तत्क्षणवृत्तिकार्ये नाशक इति सर्वत्रेव सक्ष्मण्रीत्वेत्र स्वीवत्वस्य दुनिवारत्वादिति किमति-पञ्चवितेन १ । निवयमनुपपत्तिः क्रमोपयोगपक्ष एवत्यक्रमौ द्वावुपयोगौ स्तामित्यशङ्कते मह्यादी, "मवेद्वा समयमेककालम्रत्वादर्त्तयोः" इति । तत्रैकोपयोगवादी ग्रन्थकत्व सिद्धान्तयति 'हन्दि' ज्ञायतां द्वावुपयोगौ नैकदेति, सामान्यविशेपपरिच्छेदात्मकत्वात् केवलज्ञानस्य, यदेव ज्ञानं तदेव दर्शनमित्यत्रेव निर्भरः, उभयहेतुसमाजे समृहालम्बनीः

" त्पाद्सैव अन्यत्र दृष्टत्वात् नात्र अपरिदृष्टकल्पनाक्केश इति भावः । अभेद्रपक्षे एव सर्वज्ञतासंभवस्य समर्थनम् –

§ १२३. असिनेव वादे केवलिनः सर्वज्ञतासम्भव इत्याह –

''जइ सब्वं सायारं जाणइ एकसमएण सब्वण्णू।

जुज्जइ सयावि एवं अहवा सन्वं न जाणाइ ॥" [ सन्मति० २।१० ]

§ १२४. यदि सर्वं सामान्यविशेपात्मकं जगत् साकारं तत्तज्ञातिन्यक्तिष्टत्तिधर्मवि-शिष्टम्, साकारमिति क्रियाविशेपणं वा — निरविन्छिन्नतत्तज्ञातिप्रकारतानिरूपिततत्तद्यक्ति-विशेष्यतासहितं परस्परं यावद्रन्यपर्यायनिरूपितविपयतासहितं वा यथा स्वात्त्रथेत्यर्थः । अथवा इत्येतद्वैपरीत्ये सर्वं न जानाति सर्वं न जानीयादेकदेशोपयोगवर्तित्वात् मतिर्ज्ञा-निवदित्यर्थः । तथा च केवलज्ञानमेव केवलदर्शनमिति स्थितम् ।

» अञ्यक्तदर्शनस्य केवलिन्यसंभवोपदर्शनम् –

§ १२५. अन्यक्तत्वाद्षि पृथग्दर्शनं केविलिनि न सम्भवतीत्याह – "परिसुद्धं सायारं अविअत्तं दंसणं अणायारं । ण य खीणावरणिज्ञे जुज्जइ सुवियत्तमवियत्तं ॥" [सन्मति० २।११]

१ °हेऽर्यादर्भ ° ता २ विशेष्य हे° आ । विशेषहे° मु। ३ °निर्वाह एक अया ४ तत्र स्व ता ५ °द्धते भवे ° ता ६ °त्त्तयोस्त्रें वता ७ °म्बनस्येव ता ८ १ ज्ञानविदि मुअया

§ १२६. ज्ञानस्य हि व्यक्तता रूपम् दर्शनस्य पुनरव्यक्तता । न च श्रीणावरणेऽहिति व्यक्तताऽव्यक्तते युज्येते, ततः सामान्यविशेषज्ञेयसंस्पर्श्वभयेकस्वभाव एवायं केविलप्र-त्ययः । न च प्राह्यद्वित्वात् प्राह्मद्वित्विति सम्भावनापि युक्ता, केवलज्ञानस्य प्राह्यान-त्येनानन्ततापत्तेः । विपयभेदकृतो न ज्ञानभेद इत्यभ्यपगमे तु दर्शनपार्थक्ये का प्रत्याज्ञा १, आवरणद्वयक्षयादुभयेकस्वभावस्येव कार्यस्य सम्भवात् । न च एकस्वभावप्रत्ययस्य श्रीतोष्णस्पर्शवत् परस्परविभिन्नस्वभावद्वयविरोधः, दर्शनस्पर्शनशक्तिद्वयात्मकैकदेवदत्त-वत्स्वभावद्वयात्मकैकप्रत्ययस्य केविलन्यविरोधात् । ज्ञानत्वदर्शनत्वधर्माभ्यां ज्ञानदर्शन-योभेदः, न तु धर्मिभेदेनेति परमार्थः । अत एव तदावरणभेदेऽपि स्याद्वाद एव । तदुक्तं स्तुतौ ग्रन्थकृतेव —

"चक्षुर्दर्शनविज्ञानं पैरमाण्वीष्ण्यरौक्ष्यवत् । तदावरणमेष्येकं न वा कार्यविशेषतः ॥" [ निश्चय० ८ ] इति ।

§ १२७. परमाणावुष्णरूक्षस्पर्श्रद्वयसमावेशवचाक्षुपे ज्ञानत्वदर्शनत्वयोः समावेश इत्यर्थः । इत्थं च चाक्षुपज्ञानदर्शनावर्णकर्मापि परमार्थत एकम्, कार्यविशेपत उपाधि-भेदतो वा नैकर्मिति सिद्धम् । एवमविधकेवलस्थलेऽपि द्रष्टव्यम् । तदाह –

> "चक्षुर्वद्विषयाख्यातिरवधिज्ञानकेवले । शेषवृत्तिविशेषातु ते मते ज्ञानदर्शने ॥" [द्वा० १०.३०] इति ।

§ १२८. चक्षुर्वचाक्षुपविद्यपार्व्यातिः स्पृष्टज्ञानाभावः अस्पृष्टज्ञाने इति यावत्, भावाभावरूपे वस्तुनि अभावत्वाभिधानमपि दोपानावहम् । शेपा वृत्तयोऽस्पृष्टज्ञानानि ताभ्यो विशेपः स्पृष्टताविशेपेण वस्यमाणरीत्या स्पृष्टाविपयव्यक्तित्वव्यक्नेन, तस्माने अविधिकेवले ज्ञानपदेन दर्शनपदेन च वाच्ये इत्येतदर्थः ।

#### अभेदपक्षादन्यत्र ज्ञात-दृष्टभाषित्वाभावः -

§ १२९. ऋमाक्रमोपयोगद्वयपक्षे भगवतो यदापद्यते तदाह -

"अहिंहं अण्णायं च केवली एव भासइ सया वि । एगसमयम्मि हंदी वयणविगप्पो ण संभवइ ॥" [ सन्मति० २।१२ ] इति ।

§ १३०. आद्यपक्षे ज्ञानकालेऽदृष्टम्, द्र्यनकाले चाज्ञातम्, द्वितीयपक्षे च सामान्यां- क्रिश्चांते विशेषांशे चादृष्टम्, एवम्रक्तप्रकारेण केवली सदा भाषते, ततः 'एकस्मिन् समये ज्ञातं दृष्टं च भगवान् भाषते' इत्येष वचनस्य विकल्पो विशेषो भवद्र्यने न सम्भवतीति गृह्यताम् । न चान्यतरकालेऽन्यतरोपलक्षणात् उपसर्जनतया विषयान्तरग्रहणात् उक्त-वचनविकल्पोपपितः, एवं सति आन्तच्छबस्थेऽपि तथाप्रयोगप्रसङ्गात् । यदा कदाचित् शृङ्ग्याहिकया ज्ञानदर्शनविषयस्थेव पदार्थस्य तहुद्धावनुप्रवेशादिति स्मर्तव्यम् ।

१ परमाण्वीक्ष्यमोक्षवत् (१)-निश्चयः । २ भीलेकं-निश्चयः । ३ ९रणमपि पर् त । ४ भीति प्राप्तम् । एवं त । ५ भावः भावा त । ६ भोऽत्प्रह्या अ व त । ७ स्रष्टता अ व स ।

#### § १३१. तथा च सर्वज्ञत्वं न सम्भवतीत्याह -

"अण्णायं पासंतो अद्दिहं च अरहा वियाणंतो ।

किं जाणइ किं पासइ कह सन्वण्णु ति वा होइ ॥" [ सन्मति ० २।१३ ]

§ १३२. अज्ञातं पश्यन् अदृष्टं च जानानः किं जानाति किं वा पश्यति ? । न

ं कि श्रिंदित्यर्थः । कथं वा तस्य सर्वज्ञता भवेत् ? । न कथमपीत्यर्थः ।

### समसंख्यकविषयकत्वेनापि केवलयोरैक्यम् –

§ १३३, ज्ञानदर्शनयोर्विषयविधयैकसंख्याशालित्वादपि एकत्वमित्याह -

"केवलनाणमणंतं जहेव तह दंसणं पि पण्णतं । सागारगगहणाहि य णियमपरित्तं अनागारं ॥" [सन्मति० २।१४]

§ १३४. यद्येकत्वं ज्ञानदर्शनयोर्न स्यात् तदाऽल्पविषयत्वाद्दर्शनमनन्तं न स्यादिति "अणंते केवल्वाणे अणंते केवल्वंसणे" इत्यागमविरोधः प्रसञ्येत । दर्शनस्य हि ज्ञानाद्भेदे साकारप्रहणादनन्तविशेषवर्तिज्ञानादनाकारं सामान्यमात्रावलम्वि केवलदर्शनं यतो नियमेनैकानेतेनव परीतमल्पं भवतीति कृतो विषयाभावादनन्तता । न च 'उभयोस्तुल्यविषयत्वाविशेषेऽपि मुख्योपसर्जनभावकृतो विशेषः' इति वाच्यम्, विशेषणविशेष्यभावेन तत्तन्नयजिनतवैज्ञानिकसम्बन्धाविष्ठन्नविषयत्या वा तत्र कामचारात् । आपेक्षिकस्य च तस्यासदादिवुद्धावेवाधिरोहात्। एतच निरूपिततत्त्वम् "जं जं जे जे भावे" [आव० २८२ ] इत्यादिनिर्युक्तिगाथाया नयभेदेन व्याख्याद्वये अनेकान्तव्यवस्थायाम् अस्माभिः । अक्रमोपयोगद्वयवादी तु प्रकृतगाथायां साकारे यद्वहणं दर्शनं तस्य नियमोऽवश्यंभावो यावन्तो
विशेषास्तावन्त्यखण्डसखण्डोपाधिरूपाणि जातिरूपाणि वा सामान्यानीति हेतोस्तेनापरी-

#### तमनन्तमित्यकारप्रश्लेपेण व्याचष्टे ।

25

# क्रमवादिकृतागमविरोधादिपरिहारस्य दूषणम् -

§ १३५. क्रमवादे ज्ञानदर्शनयोरपर्यवसितत्वादिकं नोपपद्यत इति यदुक्तं तत्राक्षेपमुहङ्ग्य समाधत्ते –

> ''भण्णइ जह चउनाणी जुज्जइ णियमा तहेव एयं पि । भण्णइ ण पंचनाणी जहेव अरहा तहेयं पि ॥'' [सन्मति० २।१५]

§ १३६. भण्यते आखिष्यते यथा क्रमोपयोगप्रवृत्तोऽपि मत्यादिचतुर्ज्ञानी तच्छित्तसमन्ययादपर्यवसितचतुर्ज्ञानो ज्ञातदृष्टभापी ज्ञाता द्रष्टा च नियमेन युज्यते । तथैतद्पि एकत्ववादिना यदपर्यवसितत्वादि क्रमोपयोगे केवलिंनि प्रेयते, तद्पि सार्वदिककेवलज्ञानद्र्ज्ञनञ्जितसमन्वर्यात् उपपद्यत इत्यर्थः । भण्यते अत्रोत्तरं दीयते −यथैवाईन्न पश्चज्ञानी,
तथैवैतद्पि क्रमवादिना यदुच्यते −भेदतो ज्ञानवान् द्र्ज्ञनवांश्च −तद्पि न भवतीत्यर्थः ।
मत्याद्यावरणक्षयेऽपि एकदेशग्राहिणो मतिज्ञानादेरिव, दर्ज्ञनावरणक्षयेऽपि तादृशदर्ज्ञनस्य

१ किञ्चिदपीतिभावः कथं त । २ °पितं तत्त्वं मु । ३ °िलि कथिमिति प्रे॰ त । ४ °यात् युज्यत् इति । म॰ त । ५ तादशस्य द॰ त ।

कैविलिनि भेदेनानुपपत्तिरिति भावः । इयांस्तु विशेषः — यदभेदेनापि केवलज्ञाने दर्शन-संज्ञा सिद्धान्तसम्मता, न तु मितज्ञानादिसंश्लेति, तत्र हेत् अन्वर्थोपपत्त्यनुपपत्ती एव द्रष्टव्ये । अयं च प्रौढिवादः । वस्तुतः क्रमवादे यदा जानाति तदा पश्यति इत्यादेरनुपप-त्तिरेव, आश्रयत्वस्थवाख्यातार्थत्वात् । लब्धेस्तदर्थत्वे तु घटादर्शनवेलायामपि 'घटं पश्यति' इति प्रयोगप्रसङ्गात्, घटदर्शनलब्धेस्तदानीमपि विद्यमानत्वात् । 'चश्चष्मान् सर्व । पश्यति, न त्वन्धः' इत्यादौ त्वगत्या लब्धेर्योग्यताया वाख्यातार्थत्वमभ्युपगम्यत एव, न तु सर्वत्राप्ययं न्यायः, अतिप्रसङ्गात् । न च सिद्धान्ते विना निश्चेपविशेषमप्रसिद्धार्थे पद्यत्तिरवधार्यते, पद्पष्टिसागरोपमस्थितिकत्वादिकमपि मितज्ञानादेर्लब्ध्यपेश्चयेवेति दुर्वचम्, एकस्या एव क्षयोपश्चमरूपलब्धेस्तावत्कालमनवस्थानात्, द्रव्याद्यपेश्चय विचि-त्रापरापरक्षयोपश्चमसन्तानस्थैव प्रवृत्त्युपगमात् । किन्तु एकजीवावच्छेदेन अज्ञानातिरि- । किविरोधिसामग्र्यसमविहतपद्पष्टिसागरोपमक्षणत्वव्याप्यस्वसज्ञातीयोत्पत्तिकत्वे सित तद-धिकक्षणानुत्पत्तिकैस्वसज्ञातीयत्वरूपं तत् पारिभापिकमेव वक्तव्यम्, एवमन्यदप्यूद्यम् ।

#### आवरणक्षयजत्वादिना केवलज्ञानदर्शनयोरैक्यम् –

§ १२७. ऋमेण युगपद्वा परस्परनिरपेक्षस्वविषयपर्यवसितज्ञानदर्शनोपयोगौ केविलन्य-सर्वार्थत्वात् मत्यादिज्ञानचतुष्टयवन्न स्त इति दृष्टान्तभावनापूर्वमाह –

> "पण्णविणिज्ञा भावा समत्तसुअनाणदंसणाविसओ । ओहिमणपज्जवाण य अण्णोण्णविरुक्खणा विसओ ॥ तम्हा चडिवभागो जुज्जइ ण उ नाणदंसण जिणाणं । सयरुमणावरणमणंतमक्खयं केवरुं जम्हा ॥" [सन्मति० २।१६,१७] इति ।

११३८. प्रज्ञापनीयाः शब्दाभिलाप्या भावा द्रव्यादयः समस्तश्रुतज्ञानस्य द्वादशाङ्गनाः "
क्यात्मकस्य दर्शनाया दर्शनप्रयोजिकायास्तदुपजाताया बुद्धेः विषय आलम्बनम्, मतेरपि
त एव शब्दावसिता विषया द्रष्टव्याः, शब्दपरिकर्मणाहितक्षयोपशमजनितस्य ज्ञानस्य यथोक्तभावविषयस्य मतित्वात् मतिश्रुतयोरसर्वपर्यायसर्वद्रव्यविषयतया तुल्यार्थत्वप्रतिपादनाच, अवधिमनःपर्याययोः पुनरन्योन्यविलक्षणा भावा विषयः — अवधे रूपिद्रव्यमात्रम्,
मनःपर्यायस्य च मन्यमानानि द्रव्यमनांसीत्यसर्वार्थान्येतानि । तसात् चतुर्णा मत्यादीनां अवभागो युज्यते, तत्तत्क्षयोपशमप्रत्ययभेदात्, न त जिनानां ज्ञानदर्शनयोः । 'नाणदंसण ति' अविभक्तिको निर्देशः स्त्रत्वात् । कुतः पुनरेतदित्याह — यसात् केवलं सकलं
परिपूर्णम् । तदिष कुतः ? । यतोऽनावरणम्, निष्ठं अनावृतमसकलविषयं भवति । न च
प्रदीपेन व्यभिचारः, यतोऽनन्तमनन्तार्थग्रहणप्रवृत्तम् । तदिष कुतः ? । यतोऽक्षयम्, ध्रयो
हि विरोधिसज्ञौतीयेन गुणेन स्थात्, तदभावे तस्याक्षयत्वम्, ततश्च अनन्तत्वमनवद्यमितिः
भावः । तस्रात् अक्रमोपयोगद्वयात्मक एक एव केवलोपयोगः । तत्रेकत्वं व्यक्त्या,
द्वयात्मकत्वं च नृसिहत्ववदांशिकजात्यन्तररूपत्वमित्येके । मापे स्तिग्धोप्णत्ववद्याप्य-

<sup>9 ।</sup> दुवैचं क्षयोपशमरूपायां एकत्या एव लब्धे॰ त । -२ °क्खल्सजा॰ त । २ °दीवगुने॰ त । शा॰ ६

वृत्तिंजातिद्वयरूपत्वमित्यपरे । केवलत्वमावरणक्षयात्, ज्ञानत्वं जातिविशेषः, दर्शनत्वं च विषयताविशेषः दोषक्षयजन्यतावच्छेदक इति तु वयम् । अभेदपक्षे आगमविरोधपरिहारः –

§१३९. ननु भवदुक्तपक्षे 'केवली णं' इत्यादिग्रेत्रे 'जं समयं' इत्यादौ यत्समकिम
त्याद्यथीं न सर्वस्वरसिद्धः, तादशप्रयोगान्तरे तथाविवरणाभावात्, तथा 'नाणदंसणहयाए

दुवे अहं' [भग० १८.१०] इत्याद्यागमविरोधोऽपि, यद्धर्मविशिष्टविषयावच्छेदेन

भैदनयापणं तद्धर्मविशिष्टापेक्षयेव द्वित्वादेः साकाङ्कत्वात्, अन्यथाऽतिप्रसङ्गात्

इत्याशङ्क्य युक्तिसिद्धः सत्रार्थो ग्राह्यः, तेषां स्वसमयपरसमयादिविषयभेदेन विचित्रत्वात्

इत्यभिप्रायवानाह —

''परवत्तव्वयपनला अविसुद्धा तेसु तेसु अत्थेसु । अत्थगइओ अ तेसिं विअंजणं जाणओ कुणइ'' ॥ [सन्मति० २।१८]

§१४०. परेषां वैशेपिकादीनां यानि वक्तव्यानि तेषां पक्षा अविश्रद्धा तेषु तेष्वर्थेषु सन्ने तन्त्रयपरिकर्मणादिहेतोनिंबद्धाः । अर्थगत्यैव सामर्थ्येनैव तेषामर्थानां व्यक्तिं सर्व-प्रवादमूलद्धादशाङ्गाविरोधेन इको ज्ञाता करोति । तथा च 'जं समयं' इत्यादेर्यथाश्चर्तार्थे केवली श्चराविधननःपर्यायकेवल्यन्यतरो ग्राह्यः, परमावधिकाधोवधिक व्लबस्थातिरिक्त-विषये स्नातकादिविषये वा तादशस्त्रप्रवृत्तौ तत्र परतीर्थिकवक्तव्यताप्रतिबद्धत्वं वाच्यम्, एवमन्यत्रापीति दिक् ।

केवलज्ञानकेवलदर्शनरूपनिर्देशभेदेप्यैक्यम् –

§ १४१. 'केवलनाणे केवलदंसणे' इत्यादिभेदेन सूर्वनिर्देशस्यैकार्थिकपरतैवेत्यभिष्रायेण

''जेण मणोविसयगयाण दंसणं णित्य दुव्वजादाणं । तो मणपज्जवनाणं नियमा नाणं तु णिहिहं'' ॥ [सन्मति० २।१९ ]

§१४२. यतो मनःपर्यायज्ञानविषयगतानां तद्विषयसमूहानुप्रविष्टानां परमनोद्रव्यविशे-पाणां वाह्यचिन्त्यमानार्थगमकतौषिकविशेषरूपस्यव सद्भावात् दर्शनं सामान्यरूपं नास्ति, अत्यान्मनःपर्यायज्ञानं ज्ञानमेवाऽऽगमे निर्दिष्टम्, प्राह्यसामान्याभावे मुख्यतया तद्वहणोन्मु-खदर्शनाभावात् । केवलं तु सामान्यविशेषोभयोषयोगरूपत्वात् उभयस्यकमेवेति भावः।

निर्देशभेदेनैव कथित्रतयोरनैक्यं नान्यथा -

§ १४३. सूत्रे उभयरूपत्वेन परिपठितत्वादप्युभयरूपं केवलं, न तु क्रमयोगादित्याह ( ॰गाद्विपयभेदाद्वेत्यभिष्रायवानाह ) --

<sup>9 °</sup>जातिद्वयशिक्तद्वयरूपिन मु अ व । २ पृ० ३४ पं० १९ । ३ °वात् न तथा व । ४ मेदे नयापंणं त । ५ अधः गुणीभूतः अविधः यस्य स इति व्युत्पत्त्या अधोवधिकपदेन श्रुतकेविष्ठमनःपर्यायकेविष्ठिनो प्रात्तो यतः श्रुतस्य मनःपर्यायस्य वा पूर्णतायां सत्यां अवधेस्सत्वेऽिप तस्य गुणीभूतत्वेन श्रुतकेवलेन मनःपर्यायकेवलेन वा व्यपदेशस्य समुनितत्वात्, प्राधान्येन हि व्यपदेशा मवन्ति इति न्यायात्—सं०। ६ सौत्रनिदं अ व । स्त्र-निर्देशस्य न्यपदेशिविशेषायैकार्थिक त । ७ सामान्यं कपं अ व । ८ भादिदिलाह्वयमेदादेलिभिप्रायनागाइ त ।

"चनखुअचनखुअविकेवलाण समयम्मि दंसणिवअप्पा । परिपिठआ केवलनाणदंसणा तेण विय अण्णा ॥" [सन्मति० २।२० ]

§१४४. स्पष्टा । चक्षुरादिज्ञानबदेव केवलं ज्ञानमध्ये पाठात् ज्ञानमपि, दर्शनमध्ये पाठाच दर्शनमपीति परिभाषामात्रमेतदिति ग्रन्थकृतस्तात्पर्यम् । मत्युपयोगवत्केवलोपयोगस्य दिरूपत्विभित्येकदेशिनः ─

§१४५. मतिज्ञानादेः क्रम इव केवलखाक्रमेऽपि सामान्यविशेषाजहह्र्रुच्येकोपयोग-रूपतया ज्ञानदर्शनत्वमित्येकदेशिमतग्रुपन्यखति −

> "दंसणमुःगहमेत्तं घडोत्ति निवन्नणा हवइ नाणं । जह इत्थ केवलाण वि विसेसणं इत्तियं चेव" ॥ [सन्मति० २।२१]

§१४६ अवग्रहमात्रं मतिरूपे वोघे दर्शनम्, इदं तदित्यव्यपदेश्यम्, घट इति । निश्चयेन वर्णना तदाकाराभिर्लाप इति यावत् । कारणे कार्योपचाराच घटाकाराभिर्लाप- जनकं घटे मतिज्ञानिमत्यर्थः । 'यथाऽत्रैवं तथा केवरुयोरप्येतावन्मात्रेण विशेपः । एकमेव केवरुं सामान्यांशे दर्शनं विशेपांशे च ज्ञानिमत्यर्थः ।

एकदेशिनैव ज्ञानदर्शनयोः क्रमकृतभेदनिरासः –

§ १४७. एकदेश्येव क्रमिकभेदपक्षं दूपयति -

्''दंसणपुर्व नाणं, नाणनिमित्तं तु दंसणं णस्थि । तेण सुविणिच्छयामो दंसणनाणाण अण्णत्तं ॥'' [सन्मति २।२२ ] )

§१४८. दर्शनपूर्व ज्ञानमिति छज्ञस्थोपयोगदशायां प्रसिद्धम् । सामान्यमुपलभ्य हि पश्चात् सर्वो विशेषमुपलभत इति, ज्ञाननिमित्तं तु दर्शनं नास्ति कुत्रापि, तथाऽप्रसिद्धेः । तेन सुविनिश्चिनुमः 'दंसणनाणा' इति दर्शनज्ञाने नाऽन्यत्वं न क्रमापादितभेदं केवलिनि "भजत इति शेषः । क्रमाभ्युपगमे हि केवलिनि नियमाञ्ज्ञानोत्तरं दर्शनं वाच्यं, सर्वासां लब्धीनां साकारोपयोगप्राप्यत्वेन पूर्वं ज्ञानोत्पत्त्युपगमौचित्यात् । तथा च ज्ञानहेतुकमेव केवलिनि दर्शनमभ्युपगन्तव्यं, तच्चात्यन्तादर्शनव्याहतमिति भावः । यत्तु क्षयोपशमिनि बन्धनक्रमस्य केवलिन्यभावेऽपि पूर्वं क्रमदर्शनात्तज्ञातीयतया ज्ञानदर्शनयोरन्यत्वमिति टीकाकृद्धाख्यानं, तत्स्वभावभेदत्तात्पर्येण सम्भवदपि दर्शने ज्ञाननिमित्तत्वनिपेधानित- "प्रयोजनतया कथं शोभत इति विचारणीयम् ।

§ १४९. नतु यथा परेपां किल्पतः क्रमो वर्णिनष्ठो बुद्धिविशेपजनकतावच्छेदकोऽस्माकं च भिनाभिनपर्यायविशेपरूपः, तथा केविलिशानदर्शनिष्ठस्तादशः क्रम एवावरणक्ष्यजन्य-तावच्छेदकः स्थादिति नोक्तानुपपितिरिति चेत् ; न, वर्णक्रमस्य क्रमवत्त्रयत्तप्रयोज्यस्य सुवचत्वेऽप्यक्रमिकावरणक्षयप्रयोज्यस्य केवल्युपयोगक्रमस्य दुर्वचत्वादनन्यगत्याऽक्रमि- "

१ विया—सन्मति । २ वेण वे अण्या—सन्मति । ३ व्हृत्येको मु । ४ व्हार इत्यंः का त । ५ अत्र 'ययाऽत्रेकम् तया' इति साधु भावि-सं । ६ व्तात्यर्यक्रमपि दर्श त ।

20

कादण्यावरणद्वयक्षयात् क्रमवदुपयोगोत्पत्त्यभ्युपगमे च तन्नाशकारणाभावाद्विकलकारणातादृशोपयोगान्तरधाराया अविच्छेदाच "जुगवं दो णित्थ उवओगा" [ आव० ९७९ ]
इति वचनानुपपत्तिः । न च 'ज्ञानस्य दर्शनमेवार्थान्तरपरिणामलक्षणो ध्वंस इत्युपयोगायौगपद्यम्' साम्प्रतम्, साद्यनन्तपर्यायविशेपरूपधंसस्यैवावस्थितिविरोधित्वादर्थान्तरपरिणामलक्षणध्वंसस्यातथात्वात्, अन्यथा तत्तत्संयोगविभागादिमात्रेणानुभूयमानघटावस्थित्युच्छेदापत्तेः । न च – 'जुगवं दो णित्थ उवओगा' इत्यस्थोपयोगयोर्थुगपदुत्पत्तिनिषेध
एव तात्पर्यम्, न तु युगपदवस्थानेऽपीत्युपयोगद्वयधाराणां नाशकारणाभावेन सहावस्थानेऽपि न दोप इति – साम्प्रतम्, अक्रमवादिनाप्येवं क्रमाविच्छन्नोपयोगद्वययौगपद्यनिषेधपरत्वस्य वक्तं शक्यत्वात्, स्त्रासंकोचस्थारस्थादरे यदेव ज्ञानं तदेव
॥ दर्शनमित्यस्मदुक्तस्थैव युक्तत्वादिति दिक् ।

#### एकदेशीयमतस्यं निरासः-

§ १५०. मतिज्ञानमेवावग्रहात्मना दर्शनम्, अपायात्मना च ज्ञानमिति यदुक्तं दृष्टान्तावष्टम्भार्थमेकदेशिना तद्द्पयन्नाह –

"जइ उमाहमित्तं दंसणं ति भण्णसि निसेसिया नाणं । मइनाणमेव दंसणमेवं सइ होइ निष्फण्णं ॥" [सन्मति० २।२३]

§ १५१. यदि मितरेवावग्रहरूपा दर्शनम्, विशेषिता ज्ञानमिति मन्यसे तदा मित-ज्ञानमेव दर्शनमित्येवं सित प्राप्तम् । न चैतद्यक्तम्, "स द्विविधोऽष्टचतुर्भेदः" [ तत्त्वार्थ० २।९ ] इति स्त्रविरोधात्, मितज्ञानस्याष्टाविंशतिभेदोक्तिविरोधाच ।

> "एवं सेसिन्दियदंसणम्मि णियमेण होइ ण य जुत्तं । अह तत्थ नाणमित्तं घेष्पइ चक्खुम्मि वि तहेव ॥" [सन्मति० २।२४]

§१५२. एवं शेपेन्द्रियद्र्शनेष्वप्यवग्रह एव दर्शनमित्यभ्युपगमेन मतिज्ञानमेव तदिति स्थात्, तच न युक्तम्, प्रवेक्तिदोपानितृष्ट्तः । अथ तेषु श्रोत्रादिष्विन्द्रयेषु दर्शनमपि भवज्ज्ञानमेव गृह्यते, मात्रशब्दस्य दर्शनव्यवच्छेद्कत्वात्, तद्यवच्छेद्श्र तथाव्यवहारा-भावात्, श्रोत्रज्ञानं व्राणज्ञानमित्यादिव्यपदेश एव हि तत्रोपलभ्यते, न तु श्रोत्रदर्शनं व्राणदर्शनमित्यादिव्यपदेशः कचिदागमे प्रसिद्धः, तिर्हे चक्षुष्यपि तथैव गृह्यतां चक्षुर्ज्ञानमिति न तु चक्षुर्द्शनमिति । अथ तत्र दर्शनम्, इतरत्राऽपि तथैव गृह्यतां युक्तेस्तुल्यत्वात् ।

#### दर्शनपदस्य परिभाषणम्-

§ १५३. कथं तर्हि शास्त्रे चक्षुर्दर्शनादिप्रवाद इत्यत आह -

''नाणमपुट्ठे [ जो ] अविसए अ अत्यम्मि दंसणं होइ । मुत्तूण लिङ्गओं जं अणागयाईयविसएसु ॥'' [ सन्मति० २।२५ ]

§१५४. अस्पृष्टेऽथे चक्षुपा य उदेति प्रत्ययः स ज्ञानमेव सचक्षुर्दर्शनमित्युच्यते,

९ °ति रप्टन्तानप्टम्भाय यदुक्तमेकदेशिना तदूपयन्नाह-त० ।

इन्द्रियाणामविषये च परमाण्वादावर्थे मनसा य उदेति प्रत्ययः स ज्ञानमेव सद्चक्षुर्दर्शन-मित्युच्यते । अनुमित्यादिरूपे मनोजन्यज्ञानेऽतिप्रसङ्गमाशङ्क्याह — अनागतातीतविषयेषु यिष्ठङ्गतो ज्ञानमुदेति 'अयं काल आसन्नभविष्यद्वृष्टिकस्तथाविधमेघोन्नतिमन्त्वात्, अयं प्रदेश आसन्तवृष्टमेघः प्रविशेषमन्त्वात्' इत्यादिरूपं तन्मुक्त्वा । इद्मुपलक्षणं भावना-जन्यज्ञानातिरिक्तपरोक्षज्ञानमात्रस्य, तस्याऽस्पृष्टाविषयार्थस्याऽपि दर्शनत्वेनाच्यवहारात् । ध्रमनःपर्याये दर्शनत्वस्यातिष्रसङ्गाभावः —

§ १५५. यद्यस्पृष्टाविषयार्थज्ञानं दर्शनमभिमतं तर्हि मनःपर्यायज्ञानेऽतिप्रसङ्गः इत्या-शङ्क्य समाधत्ते –

> ''मणपज्जवनाणं दंसणं ति तेणेह होइ ण य जुत्तम् । भन्नइ नाणं णोइन्दियम्मि ण घडादओ जम्हा ॥'' [सन्मति० २।२६ ]

§ १५६. एतेन लक्षणेन मनःपर्यायज्ञानमपि दर्शनं प्राप्तम्, परकीयमनोगतानां घटा-दीनामालम्ब्यानां तत्राऽसत्त्वेनाऽस्पृष्टेऽविषये च घटादावर्थे तस्य भावात् । न चेतद्यक्तम्, आगमे तस्य दर्शनत्वेनाऽपाठात् । भण्यतेऽत्रोत्तरम् – नोइन्द्रिये मनोवर्गणाख्ये मनो-विशेषे प्रवर्तमानं मनःपर्यायवोधरूपं ज्ञानमेव, न दर्शनम्, यस्मादस्पृष्टा घटादयो नाऽस्य विषय इति शेषः । निस्यं तेषां लिङ्गानुमेयत्वात् । तथा चाऽऽगमः – "जाणइ वज्झेऽणु- " माणाओ" [विशेषा० गा० ८१४] ति, मनोवर्गणास्तु परात्मगता अपि स्वाश्रयात्मस्पृष्ट-जातीया एवेति न तदंशेऽपि दर्शनत्वप्रसङ्गः । परकीयमनोगताऽर्थाकारिवकर्ष एवाऽस्य ग्राह्यः, तस्य चोभयरूपत्वेऽपि छाद्मस्थिकोपयोगस्याऽपरिपूर्णार्थग्राहित्वान्न मनःपर्याय-ज्ञाने दर्शनसम्भव इत्यप्याहुः ।

# अस्प्रष्टाविषयकज्ञानाद्द्रीनस्याप्रथक्त्वम् –

. §१५७. किञ्च −

"मइसुअनाणिमित्तो छडमत्थे होइ अत्थडवरुम्भो । एगयरिम वि तेसिं ण दंसणं दंसणं कत्तो ॥" [सन्मति० २।२७]

§१५८. मतिश्रुतज्ञाननिमित्तः छद्मस्थानामर्थोपलम्भ उक्त आगमे । तयोरेकतरिसन्निपि न दर्शनं सम्भवति । न चाञ्चग्रहो दर्शनम्, तस्य ज्ञानात्मकत्वात् । ततः कुतो व् दर्शनम् १ नास्तीत्यर्थः ।

श्रुतज्ञानस्य दर्शनत्वाभावः -

§१५९. नतु श्रुतमस्पृष्टेऽथें किमिति दर्शनं न भवेत् ? तत्राह —
"जं पचक्लग्गहणं ण इन्ति सुअनाणसम्मिया अत्या ।
तम्हा दंसणसद्दो ण होइ सयले वि सुअनाणे ॥" [सन्मति० २।२८]

१६०. यसाच्छतज्ञानप्रमिता अर्थाः प्रत्यक्षग्रहणं न यान्ति, अक्षजस्यैव व्यवहारतः
 प्रत्यक्षत्वात्, तस्मात् सकलेऽपि श्रुतज्ञाने दर्शनशब्दो न भवति । तथा च व्यञ्जनावग्र-

९ °मिबीयते तदा मनः ता । २ °माणेणं-विद्योपा ।

-,10

Iδ

हाविषयार्थप्रत्यक्षत्वमेन दर्शनत्विमिति पर्यवसनम् । प्रत्यक्षपदादेव श्रुतज्ञानवदनुमित्यादेव्याष्ट्रितो परोक्षभिनत्वे सतीति विशेषणं न देयम्, 'म्रत्यूण लिङ्गओ जं' ईत्युक्तस्याप्यत्रैवं
तात्पर्यं द्रष्टव्यम् । इत्थं चाऽचक्षुर्द्शनिमत्यत्र नजः पर्युदासार्थकत्वादचक्षुर्दर्शनपदेन
मानसदर्शनमेव प्राह्मम्, अप्राप्यकारित्वेन मनस एव चक्षुःसद्दशत्वान घाणदर्शनादीति
सर्वमुपपद्यते ।

#### अवधिज्ञानमेवावधिद्रशनम् -

§ १६१. तथा च 'अवधिदर्शनमपि कथं सङ्गच्छते १, तस्य व्यञ्जनावग्रहाविषयार्थग्राहि-त्वेऽपि व्यवहारतः प्रत्यक्षत्वाभावात्' इति शङ्कायाः – प्रत्यक्षपदस्य व्यवहारिनश्चयसाधार-णप्रत्यक्षार्थत्वात्, अवधिज्ञानस्य च नैश्चयिकप्रत्यक्षत्वाव्याहतेः – परिहारमभिप्रयन्नाह –

"जं अप्पुद्धा भावा ओहिण्णाणस्स होन्ति पचक्खा ।

तन्हा ओहिण्णाणे दंसणसद्दो वि उवउत्तो ॥" [सन्मति० २।२९]

§१६२. स्पष्टा । उपयुक्तः लब्धनिमित्तावकाशः । एकस्यैव केवलोपयोगस्य द्व्यात्मकत्वम्∼

§ १६३. केवलज्ञानेऽपीदं लक्षणमन्याहतमित्याह -

"जं अप्पुट्टे भावे जाणइ पासइ य केवली नियमा। तम्हा तं नाणं दंसणं च अविसेसओ सिद्धं ॥" [ सन्मति० २।३० ]

§ १६४. यतोऽस्पृष्टान् भावान्त्रियमेनाऽवश्यतया केवली चक्षुष्मानिव पुरःस्थितं जानाति पश्यति चोभयप्राधान्येन, तस्मात्तत्केवलज्ञानं दर्शनं चाविशेषत उभयाभिधाननिमित्तसा-विशेषात् सिद्धम् । मनःपर्यायज्ञानस्य तु व्यञ्जनावग्रहाविषयार्थकप्रत्यक्षत्वेऽपि बाह्यविषये व्यभिचारेण स्वग्राह्यतावच्छेदकावच्छेदेन प्रत्यक्षत्वाभावान्त्र दर्शनत्विमिति निष्कर्षः ।

१६५. अत्र यद्वीकाकृता 'प्रमाणप्रमेययोः सामान्यविशेषात्मकत्वेऽप्यपनीतावरणे युगपदुभयस्वभावो वोधः, छद्यस्थाऽवस्थायां त्वपगतावरणत्वेन दर्शनोपयोगसमये ज्ञानो पयोगाभावादप्राप्यकारिनयनमनःप्रभवाऽर्थावप्रहादि, मितज्ञानोपयोगप्राक्काले चक्षुरच- क्षुर्द्यने, अवधिज्ञानोपयोगप्राक्काले चावधिद्र्यनमाविभवित' इति व्याख्यातं तद्र्धजरती- यन्यायमनुहरति, प्राचीनप्रणयमात्रानुरोधे श्रोत्रादिज्ञानात् प्रागपि दर्शनाऽभ्युपगमस्था- वर्जनीयत्वात्, व्यञ्जनावप्रहार्थावप्रहान्तराले दर्शनानुपलम्भात्, तदिनिर्देशाच, असङ्क्षयेय- सामयिकव्यञ्जनावप्रहान्त्यक्षणे 'ताहे हुन्ति करे' [नन्दी क्ष् १५] इत्यागमेनार्थावप्रहो- त्यत्तेच भणनात्, व्यञ्जनावप्रहप्राक्काले दर्शनपरिकल्पनस्य चात्यन्ताऽनुचितत्वात् । तथा सित तस्थेन्द्रियार्थसित्रकर्पादिप निकृष्टत्वेनानुपयोगत्वप्रसङ्गाच, प्राप्यकारीन्द्रियजज्ञा- नस्थले दर्शनानुपगमे चान्यत्रापि भिन्नतत्कल्पने न किञ्चत्प्रमाणम्, 'नाणमपुद्धे' ईत्या- दिना ज्ञानादमेदेनैव दर्शनस्थाचप्रतिपादनात् 'चक्षुर्वेद्विपयाख्यातिः' इत्यादिस्तुतिर्ग्रन्थेक- वाक्यत्याऽपि तथेव स्वारस्थाच । छद्मस्थज्ञानोपयोगे दर्शनोपयोगत्वेन हेतुत्वे त चक्षुष्येव

१ पृ० ४४ पं० ३१। २ व्य पर्यवसानं इत्यं त । ३ व्नित कारे अ व । ४ व्योगप्रस<sup>०</sup> अ व सु । ५ व्यवसान<sup>०</sup> त । ६ पृ० ४४ पं० ३० । ७ पृ० ३९ पं०,१५३। ४ प्रन्येनापि तमेव त ।, ....

दर्शनं नान्यत्रेति कथं श्रद्धेयम् १ । तस्माच्छ्रीसिद्धसेनोपज्ञनच्यमते न कुत्राडिप ज्ञाना-दर्शनस्य कालभेदः । किन्तु स्वग्राह्यतावच्छेदकावच्छेदेन व्यञ्जनावग्रहाडिवपयीक्रतार्थ-श्रत्यक्षत्वमेव दर्शनमिति फलितम् ।

११६६. यदि च चाक्षुपादाविष ज्ञानसामग्रीसामर्थ्यग्राह्यवर्तमानकालाद्यंशे मितिमात्राद्यंशे च न दर्शनत्वच्यवहारस्तदाऽविपयताविशेप एव दर्शनत्वम् । स च क्रचिदंशे ग्रेगेयताविशेपजन्यताऽवच्छेदकः, क्रचिच भावनाविशेपजन्यताऽवच्छेदकः, केवले च सर्वाशे आवरणक्षयजन्यताऽवच्छेदक इति प्रतिपत्तच्यम् । न च 'अर्थेनेव धियां विशेष इति न्यायादर्थाऽविशेषे ज्ञाने विपयताविशेपाऽसिद्धिः' इति शङ्कनीयम्, अर्थेऽपि ज्ञानातुरूपस्वभावपरिकल्पनात्, अर्थाऽविशेषेऽपि परैः समूहालम्बनाद्विशिष्टज्ञानस्य च्यादृत्तये
प्रकारिताविशेषस्याऽभ्युपगमाच । न हि तस्य तत्र भासमानवैशिष्टप्रतियोगिज्ञानत्वमेव "
निरूपकविशिष्टज्ञानत्व वक्तं शक्यम्, दण्डपुरुपसंयोगा इति समूहालम्बनेऽतिप्रसङ्गात् ।
न च भासमानं यद्वैशिष्टप्रतियोगित्वं तद्वत् ज्ञानत्वमेव तथा, दण्डपुरुपसंयोगप्रतियोगित्वानुयोगित्वानीति ज्ञाने दण्डविशिष्टज्ञानत्वापत्तेः । न च स्वरूपतो भासमानमित्याद्युक्तावपि निस्तारः, प्रतियोगित्वादेरतिरिक्तत्वे प्रकारित्वादेर्ज्ञाननिष्टस्य कल्पनाया एव
लघुत्वात् । अनितरेके तु दण्डदण्डत्वादिनिविंकंल्पकेऽपि दण्डादिविशिष्टज्ञानत्वापत्तेः । "

§१६७. एतेन खरूपतो भासमानेन वैशिष्ट्येन गर्भितलक्षणमप्यपास्तम्, संयुक्त-समवायादेः सम्बन्धत्वे खरूपत इत्यस्य दुर्वचत्वाच । तस्मात् पराभ्युपगतप्रकारिता-विशेषवदाकारविशेषः स्याद्वादमुद्रयाऽर्थानुरुद्धस्तद्ननुरुद्धो वा ज्ञाने दर्शनशब्दव्यपदेश-हेतुरनाविलस्तत्समय एवाऽर्थज्ञानयोरविनिगमेनाऽऽकाराकारिभावस्वभावाविभावादित्येप पुनरस्माकं मनीषोन्मेषः ।

# समयान्तरोत्पादोक्तिः परतीर्थिकाभिप्राया-

§१६८. तस्माद्यार्त्मक एक एव केवलाववीध इति फलितं खमतम्पदर्शयति – "साई अपज्जवसियं ति दो वि ते ससमयं हवइ एवम् ।

परतिस्थियवत्तवं च एगसमयंतरुष्याओ ॥" [सन्मति । २।६१]

§१६९. साद्यपर्यविततं केवलिमिति हेतोद्धे अपि ज्ञानदर्शने ते उभयशब्दवाच्यं य तदिति यावत्। अयं च खसमयः खसिद्धान्तः । यस्त्वेकसमयान्तरोत्पादस्तयोर्भण्यते तत्परतीर्थिकशास्त्रम्, नार्हद्वचनम्, नयाऽभिप्रायेण प्रवृत्तत्वादिति भावः।

## रुचिरूपं दर्शनमपि सम्यग्ज्ञानमेव-

१७०. एवम्भूर्त्वस्तुतत्त्वश्रद्धानरूपं सम्यग्दर्शनमपि सम्यग्ज्ञानविशेष एव । सम्यग्दश्रीनत्वस्थाऽपि सम्यग्ज्ञानत्वच्याप्यजातिविशेषरूपत्वात्, विषयताविशेषरूपत्वाद्वत्याह — "

१ मिति युक्तं। यदि अ य । २ न हि भास° अ य । ३ °दोगिनो इः त । ४ °नेव विदिध्य इः त । अ व । ५ °लं तिविष्यकात् इः मलनेव त । ६ °इः नापत्तेः स । ७ °क्त्यके दण्या अ य । ८ °त्मक एव अ य सु । ९ भयं स ° त ।

"एवं जिणपण्णेते सद्दर्माणस्तं भावओ भावे । पुरिसस्साभिणिबोहे दंसणसद्दो हवइ जुत्तो ॥" [सन्मति० २।३२ ]

§ १७१. जिनप्रज्ञसभावविषयं समूहालम्बनं रुचिरूपं ज्ञानं मुख्यं सम्यग्दर्शनम्, तद्वासनोपनीतार्थविषयं घटादिज्ञानमपि भाक्तं तदिति तात्पर्यार्थः ।

## ः समग्दर्शनस्य विशिष्टज्ञानत्वम् –

§ १७२. नतु सम्यग्ज्ञाने सम्यग्दर्शननियमवद्दर्शनेऽपि सम्यग्ज्ञाननियमः कथं न स्थात् १ इत्यत्राह –

> "सम्मन्नाणे णियमेण दंसणं, दंसणे उ भयणिर्ज्जं । सम्मन्नाणं च इमं ति अत्थओ होइ उववण्णं ॥" [ सन्मति० २।३३ ]

### [ यन्थक्रत्प्रशस्तिः । ]

प्राचां वाचां विमुखविषयोन्मेपस्स्मेक्षिकायां, येऽरण्यानीभयमधिगता नन्यमार्गाऽनभिज्ञाः। तेपामेपा समयवणिजां सन्मतिग्रन्थगाथा, विश्वासाय खनयविपणिप्राज्यवाणिज्यवीथी ॥ १ ॥ भेदग्राहिच्यवहतिनयं संश्रितो मछवादी, पूज्याः प्रायः करणफलयोः सीम्नि शुद्धर्जुस्त्रम् । 29 भेदोच्छेदोन्मुखमधिगतः सङ्गहं सिद्धसेन-स्तरमादेते न खळु विपमाः स्र्रिपक्षास्त्रयोऽपि ॥ २ ॥ चित्सामान्यं पुरुपपदभाकेवलाख्ये विशेषे, तद्वपेण स्फुटमभिहितं साद्यनन्तं यदेव । स्र्रेमरंशैः ऋमवदिदमप्युच्यमानं न दुष्टं, 25 तत्त्वरीणामियमभिमता मुख्यगौणव्यवस्था ॥ ३ ॥ तमोऽपगमचिञ्जनुःक्षणभिदानिदानोद्भवाः, श्रुता बहुतराः श्रुते नयविवादपक्षा यथा। तथा क इव विस्मयो भवत स्ररिपक्षत्रये, प्रधानपदवी धियां क नु द्वीयसी दृश्यते ॥ ४ ॥

<sup>9 °</sup>स्मादित्याह त । २ °र्शनं सम्यग्दर्शने अ च सु । ३ चेलार्थः सामध्येनैवोपपन्नं सु ।

13

28

प्रसद्य सदसत्त्वयोर्न हि विरोधनिर्णायकं, विशेषणविशेष्ययोरिप नियामकं यत्र न । गुणाऽगुणविभेदतो मतिरपेक्षया सात्पदात किमत्र भजनोर्जिते खसमये न सङ्गच्छते ॥ ५ ॥ प्रमाणनयसङ्गता स्वसमयेऽप्यनेकान्तधी-र्नयसम्यतटस्थतोछसदुपाधिकिमीरिता । कदाचन न वाधते सुगुरुसम्प्रदायक्रमं, समञ्जसपदं वदन्त्युरुधियो हि सद्दर्शनम् ॥ ६ ॥ रहस्यं जानन्ते किमपि न नयानां हतिथयो विरोधं भापन्ते विविधवुधपक्षे वत खलाः । अमी चन्द्राऽऽदित्यप्रकृतिविकृतिन्यत्ययगिराः, निरातङ्काः कुत्राऽप्यहह न गुणान्वेपणपराः ॥ ७ ॥ खादादस्य ज्ञानविन्दोरमन्दान्मन्दारद्रोः कः फलाखादगर्वः। द्राक्षासाक्षात्कारपीयूपधारादारादीनां को विलासश्च रम्यः ॥ ८॥ गच्छे श्रीविजयादिदेवसुगुरोः खच्छे गुणानां गणैः, शौढिं शौढिमधाम्नि जीतविजयाः शज्ञाः परामैयरुः ।

तत्सातीर्थ्यभृतां नयादिविजयप्राज्ञोत्तमानां शिशु-स्तन्त्वं किञ्चिदिदं यशोविजय इत्याख्याभृदाख्यातवान् ॥ ९॥

॥ इति उपाध्यायश्रीयशोविजयगणिना रचितंज्ञानबिन्दुप्रकरणम् ॥

S 18 "

१ °मेदते म° अ च । २ °गिरा गिरातद्भाः त । श० ७

असाह्यां प्रमाद्यस्तानां चरणकरणहीनानाम् । अब्धो पोत इवेह प्रवचनरागः शुभोपायः ॥ न्यायालोके श्रीयशोविजयः।

स्वागमं रागमात्रेण द्वेषमात्रात् परागमम् । न श्रयामस्त्यजामो वा किन्तु मध्यस्थया दृशा ॥ ज्ञानसारे श्रीयशोविजयः।

महयरथया देशा हा देवा रेका में च परागम्। सर्वाची तरागा ते रेका गर्म चेव धार्माप्। (सु+आगर्म)

अन्तरे स्वितिषः । किन्तु काह्यु धि यस्तथा ।

<del>विश्व करः जिनेद्द</del>
१८ गम्बरो स सर्वज्ञः वीतरागः जगत्यशुः ॥

१८ गम्बरो न पन्थः स्थात् सम्भुदायोऽ भि नेव सः ।

स्विकालीम स्वालिस् अयान्यार्थः पूर्णसत्यः जगत्यमे ॥

प्रमाद पक्षपात च त्यक्त्वा नत्वा । जिनो तम्म ।

प्रवचनराग्रोतेन अवालिस्यार्थः अवेत् ॥

# ज्ञानबिन्दुप्रकरणस्य संपादककृतिटिप्पणानि ।

# ज्ञानबिन्दुमधीयानानुपकर्तुमलं भवेत्। तादृग्विचारसामग्री टिप्पणैरुपनीयते॥

34

ेपृ० १. पं० ५. 'स्वपरावभासकः' - प्र० मी० भा० पृ० १३०। न्यायकु० पृ० १०५-१८९। इ

पृ० १. पं० ८. 'क्रेबल' — वुलना-'उभयावरणाईओ केवलवरणाणदंसणसहावी' —

पृ० १. पं० १०. 'तं च स्त्रभावम्' - तुलना-''इह यद्यपि केवलज्ञानावरणीयं कर्म ज्ञानलक्षणं गुणं सर्वात्मना हन्तुं प्रवर्तते तथापि न तत् तेन समूलं हन्तुं शक्यते, तथाख-भावत्वात्'' - इत्यादि - कर्मप्र॰ म॰ पृ० ११ A।

"इह केवलज्ञानावरणीयं कर्म ज्ञानलक्षणं गुणं सर्वात्मना हन्तुं प्रवर्तते तथापि न तेन स समूलघातं हन्तुं शक्यते तथास्वभावत्वात् । यथा अतिवहलेनापि जीमूतपटलेन दिनकर-रजनिकरकरनिकरतिरस्कारेऽपि सर्वथा तत्प्रभा नावरीतुं शक्यते । अन्यथा प्रतिप्राणिप्रसिद्ध-दिनरजनीविभागाऽभावप्रसङ्गात् । उक्तं च —

# "सुट्टु वि मेघसमुदए, होइ पहा चन्दसूराणं।"

ततः केवलज्ञानावरणीयेनावृतेऽपि सर्वात्मना केवलज्ञाने यः कोऽपि तद्गतमन्द्विशिष्ट-विशिष्टतरप्रभारूपो ज्ञानैकदेशो मतिज्ञानादिसंज्ञितः, तं यथायोगं मतिश्चताविधमनःपर्याय-ज्ञानावरणानि प्रन्ति, ततस्तानि देशघातीनि ।" प्यसं मे प्रण्या १८ १० १२६।

पृ० १. पं० ११. 'सव्यजीवाणं' — "इयमत्र भावना — निविद्यनिविद्यतसेघपटलेराच्छा-दितयोरिप सूर्याचन्द्रमसोर्नेकान्तेन तत्प्रभानाशः संपद्यते, सर्वस्य सर्वधा स्वभावापनयनस्य " कर्जुमशक्यत्वात् । एवमनन्तानन्तैरिप ज्ञानदर्शनावरणकर्मपरमाणुभिरेकेकस्थात्मप्रदेशस्या-ऽऽविष्टितपरिवेष्टितस्थापि नैकान्तेन चैतन्यमात्रस्थाप्यभावो भवति ततो यत् सर्वजपन्यं तन्मतिश्चतात्मकम् अतः सिद्धोऽक्षरस्थानन्ततमो भागो निस्योद्घाटितः ।" नन्धि॰ म॰ पृ० २०२ 🗛 ।

तुलना-"हविद हु सन्वजहणां णिचुम्घाडं णिरावरणं।" - गोन॰ जी॰ गा॰ ३९९

पृ० १. पं० १७. 'शास्त्रार्थत्वात्' — "ननु कथमसंभवो यावना निवज्ञानादीनि खखा-वरणक्षयोपशमेऽपि प्रादुष्ण्यन्ति, ततो निर्मूलखखावरणविलये नानि सुनरां भविष्यन्ति, चारित्रपरिणामवत्। उक्तं च —

> "आवरणदेसविगमे जाइ वि जायंति मइसुयाईणि । आवरणसञ्जविगमे कह ताइ न होंति जीवस्त ॥"

15

उच्यते — इह यथा जात्यस्य मरकतादिमणेर्मलोपदिग्धस्य यावन्नाद्यापि समूलमलापगम-स्तावद् यथा यथा देशतो मलविलयः तथा तथा देशतोऽभिन्यक्तिरुपजायते। सा च कचित्कदाचित् कथख्चित् भवतीत्यनेकप्रकारा, तथा आत्मनोऽपि सकलकालकलापावलिन्द-निखिलपदार्थपरिच्छेद्करणेकपारमार्थिकस्वरूपस्याप्यावरणमलपटलतिरोहितस्वरूपस्य यावत् नाद्यापि निखिलकर्ममलापगमः तावद्यथा यथा देशतः कर्ममलोच्छेदः तथा तथा देशतः तस्य विज्ञप्तिरुज्जम्भते। सा च कचित्कदाचित् कथि च्चिदित्यनेकप्रकारा। उक्तं च —

#### ''मलविद्धमणेर्व्यक्तिर्यथानेकप्रकारतः । कर्म्मविद्धात्मविज्ञाप्तिस्तथाऽनेकप्रकारतः ॥''

सा चानेकप्रकारता मतिश्वतादिभेदेनावसेया। ततो यथा मरकतादिमणेरशेषमलापगम। संभवे समस्तास्पष्टदेशव्यक्तिव्यवच्छेदेन परिस्फुटरूपैकाभिव्यक्तिरुपजायते तद्वदात्मनोऽपि
ज्ञानदर्शनचारित्रप्रभावतो निःशेषावरणप्रहाणादशेषज्ञानव्यवच्छेदेनैकरूपा अतिस्फुटा सर्ववस्तुपर्यायसाक्षात्कारिणी विज्ञप्तिरुहसति। तथाचोक्तम्—

"यथा जात्यस्य रत्नस्य निःशेपमलहानितः। स्फुटैकरूपाभिन्यक्तिर्विज्ञप्तिस्तद्वदात्मनः॥"

u , ततो मत्यादिनिरपेक्षं केवलज्ञानम् । · · · · ·

नतु सकलमपि इदं ज्ञानं ज्ञान्येकस्वभावं ततो ज्ञान्येकस्वभावत्वाविद्रोपे किंकृत एप आभिनिवोधकादिभेदः ?।

श्चेयमेद्द्यत इति चेत्—तथाहि—वार्तमानिकं वस्तु आभिनिवोधिकज्ञानस्य श्चेयम्; त्रिकाळसाधारणः समानपरिणामो ध्वनिगोंचरः श्चतज्ञानस्य; कृपिद्रव्याण्यवधिज्ञानस्य; मनोद्रव्याणि मनःपर्यायज्ञानस्य; समस्तपर्यायान्वितं सर्वं वस्तु केवळज्ञानस्य । तदेतदसमीचीनम् । एवं सित केवळज्ञानस्य भेद्याहुल्यप्रसक्तेः । तथाहि — श्चेयभेदात् ज्ञानस्य भेदः । यानि च श्चेयानि प्रस्येकमाभिनिवोधिकादिज्ञानानामिष्यन्ते तानि सर्वाण्यपि केवळज्ञानेऽपि विद्यन्ते, अन्यथा केवळज्ञानेन तेषामप्रहणप्रसङ्गात्, अविषयत्वात् । तथा च सित केव- ळिनोऽप्यसर्वज्ञत्वप्रसङ्गः, आभिनिवोधिकादिज्ञानचतुष्टयविषयज्ञातस्य तेनाऽप्रहणात् । न व्यक्तिविष्टमिति

अथोच्येत — प्रतिपत्तिप्रकारभेदतः आभिनिवोधिकादिभेदः । तथाहि — न याद्दशी प्रति-पत्तिराभिनिवोधिकज्ञानस्य ताद्दशी श्रुतज्ञानस्य किन्तु अन्याद्दशी । एवमवध्यादिज्ञानानामपि प्रतिपत्तव्यम् । ततो भवत्येव प्रतिपत्तिभेदतो ज्ञानभेदः । तद्प्ययुक्तम् । एवं सति एकस्मि-ग्रापि ज्ञानेऽनेकभेदप्रसक्तेः । तथाहि — तत्तदेशकाल्युक्तपस्त्रस्पभेदेन विविच्यमानमेकैकं ज्ञानं

प्रतिपत्तिप्रकारानन्यं प्रतिपद्यते । तन्नैपोऽपि पक्षः श्रेयान् ।

स्यादेतत् — अस्यावारकं कर्म, तचानेकप्रकारम् । ततः तद्वेदात् तदावार्यं ज्ञानमप्य-नेकतां प्रतिपद्यते । ज्ञानावारकं च कर्म पद्धधा, प्रज्ञापनादौ तथाभिधानात् । ततो ज्ञानमपि पद्धधा प्ररूपते । तदेतदतीव युक्त्यसङ्गतम् । यत आवार्यपेक्षमावारकम्, अत आवार्य-भेदादेव तद्वेदः । आवार्यं च ज्ञितिरूपापेक्षया सकलमपि एकरूपं, ततः कथमावारकस्य अ पद्धरूपता ? । येन तद्वेदात् ज्ञानस्थापि पद्धविधो भेदः उद्दीर्यत ।

20

अथ खभावत एवाभिनिवोधिकादिको ज्ञानस्य भेदो, न च खभावः पर्यनुयोगमश्रुते। न खलु किं दहनो दहित नाकाशिमिति कोऽपि पर्यनुयोगमाचरित। अहो! महती महीयसो भवतः शेमुषी। ननु यदि खभावत एव आभिनिवोधादिको ज्ञानस्य भेदः, तिर्हे भगवतः सर्वज्ञत्वहानिप्रसङ्गः। तथाहि — ज्ञानमात्मनो धर्मः। तस्य चाभिनिवोधादिको भेदः स्वभावत एव व्यवस्थितः श्लीणावरणस्थापि तद्भावप्रसङ्गः। सित च तद्भावे अस्मादृशस्थेव भगवतोऽपिः असर्वज्ञत्वमापयते। केवलज्ञानभावतः समस्तवस्तुपरिच्छेदात्रासर्वज्ञत्वमिति चेत्। ननु यदा केवलोपयोगसंभवस्तदा तस्य भवतु भगवतः सर्वज्ञत्वं यदा तु आभिनिवोधिकादि- ज्ञानोपयोगसंभवः तदा देशतः परिच्छेदसंभवात् अस्मादृशस्थेव तस्यापि वलादेवासर्वज्ञत्व- मापयते। न च वाच्यम् — तस्य तदुपयोग एव न भविष्यति, आत्मस्यभावत्वेन तस्यापि क्रमेणोपयोगस्य निवारियतुमशक्यत्वात्, केवलज्ञानान्तरं केवलदर्शनोपयोगवत्। ततः । केवलज्ञानकाले सर्वज्ञत्वं श्लेपञ्चानोपयोगकाले चासर्वज्ञत्वमापयते। तच विरुद्धमतोऽनिष्टः मिति। आह च —

"नत्तेगसहावत्ते आभिणिवोहाइ किंकओ मेदो। नेयिवसेसाओ चे न सन्वविसअं जओ चरिमं।। अह पिडवित्तिविसेसा नेगंमि अणेगभेयभावाओ। आवरणिवभेओ वि हु सभावभेयं विणा न भवे।। तिम्म य सइ सन्वेसिं खीणावरणस्स पावई भावो। तद्धम्मत्ताउ चिय जित्तिविरोहा स चाणिहो।। अरहावि असन्वन्न आभिणिवोहाइभावओ नियमा। केंबलभावाओ चे सन्वण्णू नणु विरुद्धमिणं।।"

तसाद् इत्मेव युक्तियुक्तं पश्यामो यदुतावत्रह्ज्ञानादारभ्य यावदुत्कर्पप्राप्तं परमावधि-ज्ञानं तावत् सकलमप्येकम्, तचासकलसंज्ञितम्, अशेपवस्तुविपयत्वाभावात् । अपरं च केवलिनः। तच सकलसंज्ञितमिति द्वावेव भेदौ । उक्तं च —

> ''तम्हा अवग्गहाओ आरव्भ इहेगमेव नाणं ति । जुत्तं छउमस्सासकलं इयरं च केवलिणो ॥''

अत्र प्रतिविधीयते । तत्र यत्तावदुक्तं — 'सकलमपीदं ज्ञानं ज्ञान्येकस्वभावत्वाविद्येपे किंकृत एष आभिनिवोधादिको भेद इति तत्र ज्ञान्येकस्वभावता किं सामान्यतो भवता अभ्यु- पगम्यते विशेषतो वा १। तत्र न तावदाद्यः पक्षः क्षितिमाधत्ते सिद्धसाध्यतया तस्य वाध- कत्वायोगात् । वोधस्वरूपसामान्यापेक्षया हि सकलमपि ज्ञानमस्माभिरेकमभ्युपगन्यत एव । ततः का नो हानिरिति । अध द्वितीयपक्षः । तद्युक्तम् । असिद्धत्वान् । न हि नाम विद्ये- ॥ पतो विज्ञानमेकमेवोपलभ्यते प्रतिप्राणि स्वसंवेदनप्रत्यक्षेणोत्कर्पापकर्पदर्शनात्, अध यगु- त्कष्वीपकर्पमात्रभेददर्शनात् ज्ञानभेदः तिहे तावुक्तर्पापकर्पो प्रतिप्राणि देशकालायपेक्षया शतसहस्रशो भिद्यते । ततः कथं पद्धक्त्वता १। नेप दोषः । परिस्धूरनिनिक्तमेदनः पद्भिधात्वस्य प्रतिपादनात् । तथाहि —

ं सकलघातिक्षयो निमित्तं केवलज्ञानस्य । मनःपर्यायज्ञानस्य तु आमर्षोपध्यादिल्ब्ध्युपेतस्य प्रमादलेशेनापि अकलङ्कितस्य विशिष्टो विशिष्टाध्यवसायानुगतोऽप्रमादः 'तं संजयस्स सन्व-पमायरिहतस्स विविद्दरिद्धमतो' इति वचनप्रामाण्यात् । अवधिज्ञानस्य पुनः तथाविधा-निन्द्रियक्तिद्रव्यसाक्षाद्वगमनिवन्धनक्षयोपश्चमविशेषः, मतिश्चतज्ञानयोस्तु लक्षणभेदादिकं तचाये वक्ष्यते । उक्तं च —

''नत्तेगसहावत्तं ओहेण विसेसओ पुण असिद्धं। एगंततस्सहावत्तणओ कह हाणिवुह्वीओ ॥ जं अविचलियसहावे तत्ते एगंततस्सहावत्तं। न य तं तहोवलद्धा उक्तरिसावगरिसविसेसा ॥ तम्हा परिधूराओ निमित्तभेयाओ समयसिद्धाओ । उववित्तंगओ चिय आभिणिवोहाइओ भेओ ॥ घाइक्लओ निमित्तं केवलनाणस्स वित्तओ समए। मणपज्जवनाणस्स उ तहाविहो अप्पमाओ त्ति ॥ ओहिनाणस्स तहा अणिदिएसुं पि जो खओवसमो।

मइसुयनाणाणं पुण लक्खणभेयादिओ भेओ ॥"

यद्प्युक्तम् – 'ज्ञेयभेद्कृतमित्यादि' तद्प्यनभ्युपगमतिरस्कृतत्वाद् दूरापास्तप्रसरम् । न हि वयं ज्ञेयभेदमात्रतो ज्ञानस्य भेदमिच्छामः । एकेनाप्यवप्रहादिना बहुवहुविधवस्तुप्रहणो-पलम्भात् ।

यदिष च प्रत्यपादि — 'प्रतिपत्तिप्रकारभेदकृत' इत्यादि तदिष न नो वाधामाधातुमलम्। यतस्ते प्रतिपत्तिप्रकाराः देशकालादिभेदेन।नन्त्यमिष प्रतिपद्यमाना न परिस्थूरनिमित्तभेदेन व्यवस्थापितानाभिनिवोधिकादीन् जातिभेदानतिकामन्ति । ततः कथमेकस्मिन् अनेकभेद्भाव प्रसङ्गः ? । उक्तं च —

"न य पडिवत्तिविसेसा एगंमि य णेगभेयभावे वि । जं ते तहा विसिद्धे न जाइभेए विलंबेइ ॥"

यद्प्यवादीद् — 'आवार्यापेक्षं हि आवारकम्' इत्यादि तद्पि न नो मनोवाधाये । यतः परिस्थूरिनिमित्तमेदमधिकृत्य व्यवस्थापितो ज्ञानस्य भेदः ततस्तद्पेक्षमावारकमपि तथा भिद्यमानं न युष्मादशदुर्जनवन्नीयतामास्कन्दति । एवमुत्तेजितो भूयः सावष्टम्भं परः प्रश्र- यति — ननु परिस्थूरिनिमित्तमेद्व्यवस्थापिता अप्यमी आभिनिवोधिकाद्यो भेदा ज्ञानस्या- समूता उतानात्मभूताः । किञ्चातः । उभयथापि दोपः । तथाहि — यद्यात्मभूतास्ततः क्षीणाः वरणेऽपि तद्भावप्रसङ्गः । तथा च असर्वज्ञत्वं प्रागुक्तनीत्या तस्यापद्यते । अथानात्मभूताः, तिर्हे न ते पारमार्थिकाः, कथमावार्यापेक्षो वास्तवः आवारकभेदः ? । तदपि न मनोरमम् । सम्यग्वस्तुतत्त्वापरिज्ञानाद् । इह हि सकल्यनपटलविनिर्मुक्तशारदिदनमणिरिव समन्ततः समस्तवस्तुत्तोमप्रकाशनैकस्वभावो जीवः । तस्य च तथाभूतः स्वभावः केवलज्ञानिति व्यपदित्रयते । स च यद्यपि सर्वघातिना केवलज्ञानावरणेन आत्रियते तथापि तस्यानन्ततमो भागो नित्नोद्वादित एव "अक्खरस्स अणंतो भागो निन्नुग्वाडिओ । जह पुण सो वि

20

21

आयरिजा तेणं जीवो अजीवत्तणं पाविजा" इस्रादि वक्ष्यमाणप्रवचनप्रामाण्यात् । ततः तस्य केवलज्ञानावरणाष्ट्रतस्य घनपटलाच्छादितस्येव सूर्यस्य यो मन्दः प्रकाशः सोऽपान्तरा-लावस्थितमितज्ञानाद्यावरणक्षयोपशमभेदसम्पादितं नानात्वं भजते । यथा घनपटलावृतसूर्य-मन्दप्रकाशोऽपान्तरालावस्थितकटकुड्याद्यावरणविवरप्रदेशभेदतः ? । स च नानात्वं क्षयो-पशमानुरूपं तथा तथा प्रतिपद्यमानः खखक्षयोपशमानुसारेणाभिधानभेदमशुते । यथा मितज्ञानावरणक्षयोपशमजनितः स मन्दप्रकाशो मितज्ञानं, श्रुतज्ञानावरणक्षयोपशमजनितः श्रुतज्ञानमित्यादि । ततः आत्मखभावभूता ज्ञानस्थाभिनिवोधिकादयो भेदाः । ते च प्रव-चनोपद्शितपरिस्थूरिनिमित्तभेदतः पञ्चसङ्ख्याः । ततस्तदपेक्षमावारकमि पञ्चधोपवर्ण्यमानं न विरुध्यते । न चैवमात्मखभावभूतत्वे क्षीणावरणस्थापि तद्भावप्रसङ्गः । यत एते मितज्ञानावरणादिक्षयोपशमरूपोपाधिसम्पादितसत्ताकाः । यथा सूर्यस्य घनपटलावृतस्य मन्द- । प्रकाशभेदाः कटकुड्याद्यावरणविवरभेदोपाधिसम्पादिताः । ततः कथं ते तथारूपश्चयोपशमा-भावे भवितुमहैन्ति ? । न खलु सकलघनपटलकटकुड्याद्यावरणापगमे सूर्यस्य ते तथारूपा मन्दप्रकाशभेदाः भवन्ति । उक्तं च —

"कडविवरागयकिरणा मेहंतरियस्स जह दिणेसस्स । ते कडमेहावगमे न होंति जह तह इमाई पि ॥"

ततो यथा जन्मादयो भावा जीवस्थात्मभूताः अपि कर्मोपाधिसम्पादितसत्ताकत्वात् तद-भावे न भवन्ति, तद्वदाभिनिवोधिकादयोऽपि भेदा ज्ञानस्थात्मभूता अपि मतिज्ञानावरणादि-कर्मक्षयोपशमसापेक्षत्वात् तदभावे केविते न भवन्ति, ततो नासर्वज्ञत्वदोपभावः । जक्तं च —

> "जिमिह छउमत्थधम्मा जम्माईया न होंति सिद्धाणं इय केवलीणमाभिणिवोहाभाविम्म को दोसो ॥ इति ।" नन्दी० म० पृ० ६६ A । पश्च० म० प्र० पृ० १८ A ।

पृ० १ पं० २२ 'सुहुवि' - तुलना - ''सुहुवि मेहसमुद्द होति पभा चन्द्रसूराणं।' वृहत् गा० ७४

पृ० २ पं० ५ 'ये तु चिन्मात्राश्रय' - वेदान्तप्रन्थेषु अज्ञानाश्रयत्वविषयकं मुख्यतया । मतद्वयं दृश्यते । अज्ञानं ब्रह्माश्रितमेवेति एकम्, जीवाश्रितमेव तत् इत्यपरम् । सर्वज्ञात्म- मुनिना स्वकीये संक्षेपशारीरकवार्तिके प्रथमं मतं समर्थितम् । द्वितीयं तु मण्डनमिश्रीयत्वेन निर्दिश्य तेनैव तत्रैव वार्तिके निरस्तम् । समर्थनपरा कारिका( २.३१९ )चेयम् -

"आश्रयत्वविषयत्वभागिनी निर्विभागचितिरेव केवला। पूर्वसिद्धतमसो हि पश्चिमो नाश्रयो भवति नापि गोचरः॥"

निरासपरा (२. १७४) चैयम् -

"जीवन्मुक्तिगतो यदाह भगवान् सत्संप्रदायप्रभुः। जीवाज्ञानवचः तदीद्युचितं पूर्वापरालोचनात्॥ अन्यत्रापि तथा बहुश्रुतवचः पूर्वापरालोचनात् । नेतन्यं परिहृत्य मंडनवचः तद्ध्यन्यथा प्रस्थितम् ॥"

अस्याः कारिकायाष्टीकायां स्पष्टमेव मण्डनमतं निर्दिष्टम् । तथाहि -

"कथं तर्हि मण्डनमिश्रादयो जीवस्थाज्ञानाश्रयत्वमभिद्धुः इत्याशक्क्य तद्धि मतान्तरं । भाष्यकारीयमतं तन्नेत्याह — 'परिहृत्येति' — मण्डनवची नोक्ताशयेन वर्णनीयम्।"

प्रकाशात्मयतिनाम्ना विवरणाचार्येण सर्वज्ञात्मग्रुनिसमर्थितोऽज्ञानस्य त्रह्याश्रयत्वपक्ष उपपादितः निरस्तश्च तस्य जीवाश्रितत्वपक्षः ।

वाचरपितिमिश्रेण तु मण्डनिमिश्रीयत्वेन 'सर्वज्ञातममुनिनिरस्त एव अज्ञानस्य जीवाश्रयत्व-पक्षः स्वकीयायां भामत्यां भाष्यव्याख्याप्रसङ्गेन वर्णितः । अत एव अज्ञानस्य ब्रह्माश्रयत्व-10 पक्षः विवरणाचार्यप्रस्थानत्वेन, तस्य च जीवाश्रयत्वपक्षः वाचरपितप्रस्थानत्वेन वेदान्तपरं-परायां व्यवह्रियमाणो दृश्यते । इममेव व्यवहारमाश्रित्य प्रनथकारेण उक्तपक्षद्वयं क्रमशः विवरणाचार्यमतत्वेन वाचरपितमतत्वेन च निर्दिश्य अत्र श्रन्थे समालोचितम् –

विवरणाचार्यकृतं स्वमतोपपादनं चेत्थम् -

"नतु किमाश्रयेयमविद्या । न तावद्नतः करणविशिष्टखरूपाश्रया प्रमाणाभावात् । नतु अहमज्ञ इति प्रतिभास एव विशिष्टाश्रयत्वे प्रमाणम् नाहमनुभवामीत्रानुभवस्यापि चैतन्य-प्रकाशस्य विशिष्टाश्रयत्वप्रसङ्गात् । नतु यथा अयो दहतीति दग्धृत्वायसोरेकाप्तिसंवंधात् परस्परसंवंधावभासः तथानुभवान्तः करणयोरेकात्मसंवंधात्तथावभासो नान्तः करणस्यानुभन्वाश्रयत्वादिति चेत् । एवमज्ञानान्तः करणयोरेकात्मसंवन्धाद्दमज्ञ इत्यवभासो नान्तः करणस्यानुभन्य स्याज्ञानसंवन्धादिति तुल्यम् । प्रतीतेरन्यथासिद्धौ परस्परसंवन्धकल्पनायौगादात्मिन अविद्यायाज्ञानसंवन्धादिति तुल्यम् । प्रतीतेरन्यथासिद्धौ परस्परसंवन्धकल्पनायौगादात्मिन अविद्यास्वन्धस्य सुषुप्तेषि संप्रतिपन्नत्वाज्ञ । अथ स्वरूपमात्राश्रयत्वानुपपत्तिविशिष्टाश्रयत्वं कल्प्यत् इति चेत् । न । विशिष्टेऽपि स्वरूपसंवन्धस्य विद्यमानत्वाज्ञदस्य चाज्ञानाश्रयत्वे श्रान्तिसम्यग्ज्ञानयोरपि तदाश्रयत्वप्रसंगात् । नतु स्वरूपेऽपि त्रह्मण्यनुपपत्तिस्तुल्या । सत्यम् । अनुपपन्नद्वयाश्रयत्वकल्पनाद्वरं संप्रतिपन्नस्वरूपाश्रयत्वोपादानम्, मोक्षावस्थासंवन्धिन एव संवन्धाश्रयत्वात् ।

अत्र कश्चिद्नतःकरणस्थैवाज्ञानमिति जल्पति । स वक्तव्यः किमात्मा सर्वज्ञः किंचिव्ज्ञो वेति । किंचिव्ज्ञत्वे कदाचित् किंचित्र जानातीति विषयानववोधस्त्वयैवात्मनो दर्शितः । अथात्रहणमिथ्याज्ञानयोरात्माश्रयत्वेपि भावरूपाज्ञानमन्तःकरणाश्रयमिति । किं तत् । ज्ञानादन्यचेद्ज्ञानम् । काचकामछादीनामप्यज्ञानत्वात्र विवादः । अथ ज्ञानविरोधीति । न, भित्राश्रययोज्ञानाज्ञानयोरेकविषययोर्षि विरोधित्वाद्र्शनात् । करणाश्रयमज्ञानं कर्त्राश्रय- ज्ञानेन विरुध्यत इति चेत् । न । प्रमाणाभावात् । प्ररुपान्तरसुपुप्तौ च तदीयेनान्तःकरणेन छीयमानेन करणभूतेन तित्रमित्तकर्मानुमानेपि तदीयान्तःकरणाज्ञाननिवृत्त्यदर्शनात् आन्ति- निमित्तदोपत्वात् काचादिवत् करणाश्रयमञ्चानमिति चेत्र, चक्षुरादावपि प्रसंगात् ।

सादित्वात्तेषामनाद्यज्ञानाश्रयत्वानुपपत्तिरिति चेत्। अन्तः करणेपि तुल्यम्। सत्कार्यवादाश्र-यणात्र साद्यन्तः करणिमिति चेत्। चक्षुरादाविष तुल्यम्। अतो न तद्नाद्यज्ञानाश्रयमिति। अनृतनीहारादिशब्दैश्च प्राप्तज्ञानानामग्रहणवतां चेतनानामेवाष्ट्रतत्वाभिधानात्रान्तः करणा-श्रयमज्ञानं किन्तु चैतन्याश्रयमित्यलमतिविस्तरेण" — पंच० विव० प्र० ४५-४६

वाचस्पतिकृतं स्वमतोपपादनं चेत्थम् -

"अनेन अन्तः करणाद्यविच्छन्नः प्रत्यगात्मा इद्मनिदं रूपः चेतनः कर्ता भोक्ता कार्य-. कारणाऽविद्याद्वयाधारः अहङ्कारास्पदं संसारी सर्वानर्थसंभारभाजनं जीवात्मा इतरेतराध्या-सोपादानः तदुपादानश्च अध्यासः इत्यनादित्वाद् वीजाङ्करवत् नेतरेतराश्रयत्वमित्युक्तं भवति।" भामती १०४५

"नाऽविद्या ब्रह्माश्रया, किन्तु जीवे । सा तु अनिर्वचनीया इत्युक्तम्, तेन नित्यशुद्धमेव ॥ ब्रह्म ।" भामती ए॰ १२६

विद्यारण्यस्वामिना स्वकीये विवरणप्रमेयसंप्रहे मंडनमिश्रीयं वाचरपतिमिश्रवर्णितम् अज्ञानस्य जीवाश्रयत्वपक्षं सविस्तरं निरस्यता प्रसंगात् भास्करसम्मतम् अज्ञानस्य अन्तः-करणाश्रयत्वपक्षमि निरस्य सर्वज्ञात्ममुनिसम्मतः विवरणाचार्योपपादितश्च अज्ञानस्य ब्रह्मा-अयत्वपक्षः उपोद्वलितः । तद्यथा — ''यद्यप्यसावविद्या चिन्मात्रसंवन्धिनी जीवब्रह्मणी विभ- <sup>15</sup> जते तथापि ब्रह्मस्वरूपमुपेक्ष्य जीवभाग एव पक्षपातिनी संसारं जनयेद् यथा मुखमात्र-संवन्धि द्र्णादिकं विम्वप्रतिविम्वौ विभज्य प्रतिविम्वभाग एवातिशयमाद्धाति तद्वत् । नन्वहमज्ञ इत्यहङ्कारविशिष्टात्माश्रितमज्ञानमवभासते न चिन्मात्राश्रितमिति चेत् भैवम् । यदः-द्यो दहतीत्यत्र दग्धृत्वायसोरेकाग्निसंवन्धात् परस्परसंवन्धावभासः तद्वद्ञानान्तःकरणयो-रेकात्मसंबन्धादेव सामानाधिकरण्यावभासो न त्वन्तःकरणस्याज्ञ।नाश्रयत्वात् । अन्यथाऽवि- :। द्यासंवन्धे सत्यन्तःकरणसिद्धिरन्तःकरणविशिष्टे चाविद्यासंवन्ध इति स्यादनयोन्याश्रयता । न चान्तः करणमन्तरेणाविद्यासंवन्धो न दृष्टचरः सुपुप्ते संमतत्वात् । अथासङ्गस्य चेतन्यस्या-श्रयत्वातुपपत्तेविशिष्टाश्रयत्वं कल्प्यत इति चेत्, तदाप्यन्तःकरणचैतन्यतत्संयन्धानामेय -विशिष्टत्वे चैतन्यस्याश्रयत्वं दुर्वारम् । अन्यदेव तेभ्यो विशिष्टमिति चेत् तथापि जडस्य तस्य नाज्ञानाश्रयत्वम् । अन्यथा भ्रान्तिसम्यग्ज्ञानमोक्षाणामपि जडाश्रयत्वप्रसङ्गान्, अज्ञानेन । संहैकाश्रयत्वनियमात् । न च चैतन्यस्य काल्पनिकेनाश्रयत्वेन वास्तवं असङ्गत्वं विहन्यते । अतश्चिन्मात्राश्रितमज्ञानं जीवपक्षपातित्वाज्ञीवाश्रितमित्युच्यते ।

यस्तु भास्करोऽन्तः करणस्वैवाज्ञानाश्रयत्वं मन्यते तस्य तावदात्मनः सदा सर्वज्ञत्वमनुः भवविरुद्धम् । असर्वज्ञत्वे च कदाचित् किंचित्र जानातीत्वज्ञानमात्मन्यभ्युपेयनेव । अधाः महणिमध्याज्ञानयोरात्माश्रयत्वेऽपि भावरूपमज्ञानमन्तः करणाश्रयनिति मन्यसे वदापि म् ज्ञानादन्यचेद्ञानं काचकाम् लोचेव तत्स्यात् । अध ज्ञानविरोधि तत्र । आत्माध्रिवज्ञानेनान्तः - करणाश्रितस्याज्ञानस्य विरोधासंभवात् । एकस्मिन्नपि विषये देवद्त्तनिष्टज्ञानेन यज्ञद्त्तिष्टा- ज्ञानस्यानिष्टतेः । अन्यत्र भिन्नाश्रययोरिवरोधेऽपि करणगत्मज्ञानं कर्वनद्वानेन विरुद्धत

15

इति चेन्न । यज्ञद्त्तोऽयम् अन्तःकरणलयहेत्वदृष्टवान् सुपुप्तो लीयमानान्तःकरणत्वादित्यनु-मातिर देवद्त्ते स्थितेनानेन ज्ञानेनानुमितिकरणभूते सुपुप्तयज्ञद्त्तान्तःकरणे स्थितस्याज्ञान-स्थानिवृत्तेः । ज्ञानुसंविधनयन्तःकरणे स्थितस्य निवृत्तिरस्थेवेति चेद्, न । अज्ञानस्थान्तः-करणगतत्वे मानाभावात् । विमतं करणगतं भ्रान्तिनिमित्तदोपत्वात् काचादिकविति चेत् ह तिहें चक्षुरादिपु तत्प्रसन्येत । सादित्वात् तेषामनाद्यज्ञानाश्रयत्वानुपपत्तिरिति चेत्, अन्तः-करणेऽपि तुल्यम् अतो नान्तःकरणाश्रयमञ्चानं किं त्वात्माश्रयम् । तदुक्तमाक्षेपपूर्वकं विश्वरूपाचार्यः—

''नन्विवद्या खयं ज्योतिरात्मानं ढोकते कथम् । क्टस्थमद्वितीयं च सहस्रांशुं यथा तमः ॥ प्रसिद्धत्वादिवद्यायाः साऽपह्वोतुं न शक्यते । अनात्मनो न सा युक्ता विना त्वात्मा तया न हि ॥" इति । तस्याश्चाविद्याया जीवब्रह्मविभागहेतुत्वं पुराणे अभिहितम् ।

> "विभेदजनकेऽज्ञाने नाशमात्यन्तिकं गते । आत्मनो ब्रह्मणो भेदमसन्तं कः करिष्यति ॥" इति ।"

> > विव॰ प्र॰ पृ॰ ४८,४९

मधुसूदनसरस्वती तु अद्वैतसिद्धौ उक्तं पक्षद्वयमि सविस्तरं समर्थयते । तद्यथा -

''अविद्याया आश्रयस्तु शुद्धं ब्रह्मैव । तदुक्तम् –

"आश्रयत्वविषयत्वभागिनी निर्विभागचितिरेव केवला। पूर्वसिद्धतमसो हि पश्चिमो नाश्रयो भवति नापि गोचरः॥" इति।

द्रिणस्य मुखमात्रसंवन्धेपि प्रतिमुखे मालिन्यवत् प्रतिविम्वे जीवे संसारः, न विम्वे प्रह्मणि, उपाधेः प्रतिविम्वपक्षपातित्वात् । ननु कथं चैतन्यमज्ञानाश्रयः तस्य प्रकाश-स्वरूपत्वात् तयोश्च तमः प्रकाशविद्यरुख्यभावत्वादिति चेन्न, अज्ञानविरोधि ज्ञानं हि न चैतन्यमात्रम्, किन्तु वृत्तिप्रतिविम्वितम् तच नाविद्याश्रयः यज्ञाविद्याश्रयः तच नाज्ञान-विरोधि । न च तर्हि शुद्धचितोऽज्ञानविरोधित्वाभावे घटादिवद्प्रकाशत्वापत्तिः वृत्त्यवं- च्छेदेन तस्या एवाज्ञानविरोधित्वात् स्वतस्तृणतूलादिभासकस्य सौरालोकस्य सूर्यकान्तावच्छेदेन स्वभास्यतृणतूलादिदाहकत्ववत् स्वतोऽविद्यातत्कार्यभासकस्य चैतन्यस्य वृत्त्यवच्छेदेन तदाह-कत्वात् ।

ननु अहमज्ञ इति धर्मित्राहकेण साक्षिणा अहङ्काराश्रितत्वेनाज्ञानस्य प्रहणात् वाधः, न च स्थौल्याश्रयदेहेक्याध्यासादहं स्थूल इतिवद्ज्ञानाश्रयचिदैक्याध्यासात् दग्धृत्वायसोरेकाग्निः अस्वन्धाद्यो दहतीतिवद्ज्ञानाहङ्कारयोरेकचिदैक्याध्यासाद्वा अहमज्ञ इति धीर्श्रान्तेति वाच्यम्, चितोऽज्ञानाश्रयत्वासिद्ध्या अन्योन्याश्रयादिति चेत्र, अहङ्कारस्याविद्याधीनत्वेन तद्नाश्रयतया चित एवाज्ञानाश्रयत्वे सिद्धे अहमज्ञ इति प्रतीतेरैक्याध्यासनिवन्धनत्वेनावाधकत्वात् । न च अविद्याश्रयत्वादेवाहङ्कारोऽकल्पितोऽस्तु, कल्पित एव वा तदाश्रयत्वमस्तु अविद्यायामनुप-पत्तेरलङ्कारत्वादिति वाच्यम् । अहमर्थस्य ज्ञाननिवर्श्यत्वेन हत्रयत्वेनाकल्पितत्वायोगात् । चिन्मात्राश्रितत्वं विना तद्गोचरचरमवृत्त्यनिवर्द्यत्वापातात्, स्वकल्पितस्य स्वाश्रितत्वेन स्वाश्रयन्त्वायोगात् । नचाविद्यायामनुपपत्तिरलङ्कारः, अनुपपत्तिमात्रं नालङ्कारः, किन्तु सत्त्वादिन् प्रापकयुक्तावनुपपत्तिः, अन्यथा वादिवचसोऽनवकाशापत्तेः ।" अद्वैतः ए० ५००।

"वाचस्पतिमिश्रेस्तु जीवाश्रितैवाऽविद्या निगद्यते । ननु — जीवाश्रिताविद्या तत्प्रतिविन्वितचैतन्यं वा तदविच्छन्नचैतन्यं वा, तत्किल्पतभेदं वा जीवः, तथा चान्योन्याश्रय इति चेन्न, क्
किमयमन्योन्याश्रय उत्पत्तौ झप्तौ स्थितौ वा । नाद्यः, अनादित्वादुभयोः । न द्वितीयः, अज्ञानस्य
चिद्रास्यत्वेऽपि चितेः स्वप्रकाशत्वेन तद्मास्यत्वात् । न तृतीयः, स किं परस्पराश्रितत्वेन वा
परस्परसापेक्षस्थितिकत्वेन वा स्थात्। तन्न, उभयस्थाप्यसिद्धेः अज्ञानस्य चिद्राश्रयत्वे चिद्धीनस्थितिकत्वेपि चिति अविद्याश्रितत्वतद्धीनस्थितिकत्वयोरभावात् । न चैवमन्योन्याधीनताक्षितिः । समानकालीनयोरपि अवच्छेदावच्छेदकभावमात्रेण तद्यपपत्तेः घटतद्विच्छन्नाकाशः ।
योरिव प्रमाणप्रमेययोरिव च । तदुक्तम् —

"स्वेनैव कल्पिते देशे च्योम्नि यद्दत्वटादिकम् । तथा जीवाश्रयाविद्यां मन्यन्ते ज्ञानकोविदाः ॥" इति ।

् एतेन ययुत्पत्तिज्ञप्तिमात्रप्रतिवन्धकत्वेनान्योन्यापेक्षताया अदोपत्वं तदा चैत्रमैत्रादेर-न्योन्यारोहणाद्यापत्तिरिति निरस्तम्, परस्परमाश्रयाश्रयिभावस्यानङ्गीकारात् । न चेश्वरजीव- ।ऽ योरीश्वरजीवकित्तत्वे आत्माश्रयः जीवेशकित्पतत्वे चान्योन्याश्रयः, न च शुद्धा चित् कित्पका तस्या अज्ञानाभावादिति वाच्यम्; जीवाश्रिताया अविद्याया एव जीवेशकत्पकत्वे-नैतद्विकल्पानवकाशात् तस्माज्जीवाश्रयत्वेऽष्यदोषः।" अद्वैत० १० ५८५।

सर्वज्ञात्मग्रुनिसमर्थितोऽज्ञानस्य व्रह्माश्रयत्वपक्षः तदीयगुरुसुरेश्वराचार्यप्रणीतायां नैप्क-म्येसिद्धौ स्फुटं दृश्यते —

> ''ऐकात्म्याप्रतिपत्तिर्या स्वात्मानुभवसंश्रया । साऽविद्या संसृतेर्वीजं तन्नाशो सुक्तिरात्मनः ॥'' नैष्कः १.७।

''एकोऽद्वितीयः आत्मा एकात्मा तस्य भावः ऐकात्म्यं तद्विपयाऽप्रतिपत्तिरैकात्म्याप्रति-पत्तिरित्यविद्याविषयो दर्शितः, सांप्रतमाश्रयोपि स एवेत्याह — स्वात्मेति । स्वश्चासीं आत्मा चेति स्वात्मा । स्वशब्देन आरोपितात्मभावान् अहंकारादीन् व्यावर्तयति । स्वात्मा पासा- अ वनुभवश्चेति स्वात्मानुभवः स एव आश्रयो यस्याः सा तधोक्ता ।'' कैकि टी॰ १.७

"तबाहानं खात्ममात्रनिमित्तं न संभवतीति कखिनत् किसिश्चिद्विपये भवतीत्यभ्युपगन्तव्यम् । इह च पदार्थद्वयं निर्धारितम् — आत्मा अनात्मा च । तत्रानात्मनन्तावन् नाहानेनाभिसंबन्धः । तस्य हि खरूपमेवाऽहानं । न हि खतोऽहानस्याऽहानं घटते । संभवदि
अहानस्वभावेऽहानं कमितशयं जनयेत् । न च तत्र हानप्राप्तिरिक्त येन तत्र्यतिपेधात्मकनप्रानं स्यात् । अनात्मनश्चाहानप्रसूतत्वात् । न हि पूर्विसिद्धं सन् ततो स्वद्यात्मस्य
सेत्स्यत आश्रयस्याश्रयि संभवति । तद्नपेश्चस्य च तस्य निरस्वमावत्वान् । एतेभ्य एव
हेतुभ्यो नाऽनात्मविषयमहानं संभवतीति श्राह्म । एवं वावव्राऽनात्मनोऽह्यानित्वं नारि
तद्विपयमहानम् । पारिशेष्यादात्मन एवास्त्वहानं वस्याहोऽस्नीत्रनुभवदर्शनान् । "सोहं

भगवो मन्नविदेवास्मि नात्मवित्" इति श्रुतेः । न चात्मनोऽज्ञानस्वरूपता तस्य चैतन्यमात्र-स्वाभाव्यादितशयश्च संभवित ज्ञानविपरिलोपो ज्ञानप्राप्तेश्च संभवस्तस्य ज्ञानकारित्वात् । न चाज्ञानकार्यत्वं कृटस्थात्मस्वाभाव्याद् , अज्ञानानपेक्षस्य चात्मनः स्वत एव स्कूपसिद्धेर्युक्त-मात्मन एवाज्ञत्वम् । किं विपयं पुनस्तदात्मनोऽज्ञानम् । आत्मविपयमिति व्रूमः । नन्वात्म-क नोऽपि ज्ञानस्वरूपत्वादनन्यत्वाच ज्ञानप्रकृतित्वादिभ्यश्च हेतुभ्यो नैवाज्ञानं घटते । घटत एव । कथम् । अज्ञानमात्रनिमित्तत्वात् तिद्वभागस्य सर्पात्मतेव रज्ञ्वाः । तस्मात्तदपनुत्तौ हैतानर्थाभावः । तद्पनोदश्च वाक्यादेव तत्पद्यदार्थाभिज्ञस्य ।' नैष्क० ३.१।

पृ० २. पं० २४. 'तत्रैव प्रपञ्चोत्पत्ति'-जगदुपादानत्वविषये मतद्वयं वाचस्पतिमिशा-भ्युपगतत्वेन व्यावर्ण्यमानं भिन्नभिन्नप्रम्थेपु दृश्यते – सिद्धान्तविनदौ जीवस्य प्रपञ्चोपा-10 दानत्वं वाचस्पतिमिश्रमतत्वेन व्यावर्णितम् । सिद्धान्तलेशे तु ईश्वरस्य प्रपञ्चोपादानत्वं वाच-स्पतिमिश्रेष्टत्वेन निरूपितम् ।

अज्ञानस्य जीवाश्रयत्विषयं वाचस्पतिमिश्राभ्युपगमं निरस्यता ग्रन्थकारेण कमप्राप्तायां कोटो वाचस्पतिमिश्रपक्षे जीवे प्रपञ्चोत्पत्तिप्रसङ्गरूपं दूषणं दत्तम् । इदं च ग्रन्थकारदत्तं दूषणं वाचस्पतिमिश्राभ्युपगतत्वेन सिद्धान्तलेशवर्णितं प्रपञ्चस्य ईश्वरोपादानत्वपक्षमवलम्ब्यैव संगच्छते । न तु सिद्धान्तिविन्दुवर्णितं प्रपञ्चस्य जीवोपादानत्वपक्षमवलम्ब्य । सिद्धान्त-विन्दुवर्णितपक्षाश्रयेण हि वाचस्पतिमतावलम्बनां जीवे प्रपञ्चोत्पत्तेरिष्टत्वेनानिष्टापादनरूपस्य प्रनथकारदत्तप्रसङ्गस्य अश्वन्यावकाशत्वात् ।

सिद्धान्तविन्दुसिद्धान्तलेशयोः प्रस्तुतोपयोगिनौ पाठौ इत्थम् -

"अज्ञानविषयीकृतं चैतन्यमीश्वरः । अज्ञानाश्रयीभूतं च जीव इति वाचरपितिमिश्राः । अस्मिश्च पक्षे अज्ञाननानात्वात् जीवनानात्वम् । प्रतिजीवक्च प्रपद्धभेदः । जीवस्यैव स्वाज्ञानोपिहतत्या जगदुपादानत्वात् । प्रत्यभिज्ञा चापि साहरयात् । ईश्वरस्य च सप्रपद्ध-जीवाविद्याधिष्ठानत्वेन कारणत्वोपचारादिति । अयमेव चावच्छेदवादः ।" विद्यान्त ० २२०-२३२ ।

"वाचस्पतिमिश्रास्त — जीवाश्रितमायाविषयीकृतं त्रहा स्वत एव जाड्याश्रयप्रपञ्चाकारेण विवर्तमानतयोपादानमिति मायासहकारिमात्रम् न कार्योनुगतं द्वारकारणमित्याहुः।" तिद्वान्तः 25 लेश १.२६ पृ० ७७।

"तस्मात्सिद्धं जीवाश्रितमायाविषयीकृतं ब्रह्म प्रपञ्चाकारेण विवर्तमानतया उपादानमिति । उक्तं चारम्भणाधिकरणभाष्ये – मूळकारणमेव आन्त्यात् कार्यात् तेन तेन कार्याकारेण नटवत् सर्वव्यवहारास्पद्दवं प्रतिपद्यते इति ।

आन्सात् कार्यादिति अन्सकार्यपूर्यन्तिमिस्थर्थः । नटो हि द्रष्ट्रभिरविज्ञातिनिजरूप एव क तत्तद्भिनेयासस्यक्ष्पतां प्रतिपद्यते, एवं जीवैरविज्ञाततत्त्वं सद् ब्रह्मासस्यवियदादिशपञ्चाकारतां तहारा व्यवहारविषयतां च प्रतिपद्यते इति भाष्यार्थः । अत्र नद्रह्मान्तोकस्या चाचरपतिमतं भाष्योभिमतं निश्चीयते । तद्भनतं कल्पतरौ — "अज्ञाननटवद् ब्रह्म कारणं शंकरोऽत्रवीत्। जीवाज्ञानं जगद्वीजं जगौ वाचस्पतिस्तथा॥" इति।"

सिद्धान्तलेशटीका १.२६ पृ० ७८। शास्त्रवा० य० स्तं० ८।

पु० ३. पं० १०. 'महाभाष्यकारः'-

''सेसन्नाणावगमे सुद्धयरं केवलं जहा नाणं" — विशेषा० गा० १३२२।

"नाणं केवलवर्जं साई संतो खओवसमो" – विशेषाः गा॰ २०७९ ।

"सन्वावरणावगमे सो सुद्धयरो भवेञ्ज सूरो न्व ।

तम्मयभावाभावादण्णाणित्तं न जुत्तं से ॥

एवं पगासमइओ जीवो छिदावभासयत्ताओ ।

किंचिम्मेत्तं भासइ छिद्दावरणपईवो व्व ॥

सुबहुयरं वियाणइ सुत्तो सन्विष्पहाणविगमाओ।

अवणीयघरो व्य नरो विगयावरणप्पईवो व्य ॥"

विशेषा० गा० १९९९-२००१।

पृ० ३. पं० १०. 'अत एव द्वितीया'-

"द्वितीयापूर्वकरणे प्रथमस्तान्विको भवेत्।" योगदः १०।

"प्रथमः धर्मसन्याससंज्ञितः सामर्थ्ययोगः तात्त्विकः पारमार्थिको भवेत् क्षपकश्रेणि-योगिनः क्षायोपश्वसिकक्षान्त्यादिधर्मनिवृत्तेः " — योगद्द० दी० १०। यशो० हा० १९. ११,१२।

पृ० ३. पं० १२. 'मुक्तावनवस्थानम्' — ''सिद्धाणं पुच्छा । गोयमा ! सिद्धा नो संजता, नो असंजता, नो संजतासंजता, नोसंजत-नोअसंजत-नोसंजतासंजता।'' प्रशापना " पद ३२।

् ''औपश्मिकादिभव्यत्वाभावाचान्यत्र केवलसम्यक्त्व-ज्ञान-दर्शन-सिद्धत्वेभ्यः ।" तस्या० १०.४।

"प्रत्युत्पन्नभावप्रज्ञापनीयस्य नोचारित्री नोअचारित्री सिध्यतीति।" तत्वा॰ भा॰ १०.७।

"चारित्रेण केन सिध्यति !। अन्यपदेशेन चतुःपञ्जविकल्पचारित्रेण वा सिद्धिः।" " सर्वार्धः १०.९।

"प्रत्युत्पन्नाच ते हि नयवशात् न चारित्रेण व्यपदेशविरहितेन भावेन सिद्धिः।" राज्याव १०.१०.३।

> "सम्मत्तचरित्ताई साई संतो य ओवसिमओऽयं । दाणाइलद्धिपणगं चरणं पि य खाइओ भावो ॥" विरोषा॰ गा॰ २०७८।

"न केषलमौपशमिकस्तथा (सादिसपर्यवसिवरूपः) क्षापिकोपि मानः श्रीणमोह-भन-स्थकेवलावस्थायां दानलामभोगोपभोगवीर्यलच्घिपञ्चकं चारित्रं चाशित्र सादिसपर्यवसिव-लक्षणे प्रथमभन्ने वर्तत इति । नतु चारित्रं सिद्धस्यप्यसीति वदाश्रित्यापर्यवसीन एवायं किमिति न भवति ? इति चेत् । तद्युक्तम् । 'सिद्धे नो चिरत्ती नो अचिरत्ती' इति वचनात् । क्षायिकसम्यक्त्व-केवलज्ञान-केवल-दर्शन-सिद्धत्वानि पुनः सिद्धावस्थायामि भवन्ति,
अतः तान्याश्रित्य क्षायिको भावः सादिरपर्यवसान इति । अन्ये तु दानादिलिधपञ्चकं
चारित्रं च सिद्धस्यापीच्छन्ति तद्वावरणस्य तत्राप्यभावात् । आवरणाभावेऽपि च तद्सत्त्वे
अ्षीणमोहादिष्विप तद्सत्त्वप्रसंगात् । ततस्तन्मतेन चारित्रादीनां सिद्ध्यवस्थायामि सद्भावेन
अपर्यवसितत्वात् एकस्मिन् द्वितीयभङ्ग एव क्षायिको भावो न शेपेषु त्रिष्विति ।" विशेषा०
टी० गा० २०७८ । ज्ञानसार ३.८ ।

पृ० ३. पं० १८. 'क्षयोपशम' - ''उभयात्मको मिश्रः। यथा तस्मिन्नवान्भसि कतका-दिद्रव्यसंवन्धात् पङ्कस्य श्रीणाश्लीणवृत्तिः" - सर्वार्थ० २.१।

''सर्वेघातिस्पर्धकानामुद्यक्षयात् तेषामेव सदुपशमाद् देशघातिस्पर्धकानामुद्ये क्षायोप-शमिको भावो भवति"— सर्वार्ध० २.५।

"उभयात्मको सिश्रः क्षीणाक्षीणमद्शक्तिकोद्रववत् ॥ ३ ॥ यथा प्रक्षालनविशेषात् क्षीणाक्षीणमद्शक्तिकस्य कोद्रवद्रव्यस्य द्विधा वृत्तिः तथा यथोक्तक्षयहेतुसन्निधाने सित कर्मण एकदेशस्य क्षयात् एकदेशस्य च वीर्योपशमादात्मनो भाव उभयात्मको सिश्र इति व्ययदिश्यते ॥" राजवा० २.१।

"सर्वधातिस्पर्धकानामुद्यक्षयात् तेषामेव सदुपशमादेशघातिस्पर्धकानामुद्ये क्षायोपश-मिको भावः ॥ २ ॥ द्विविधं स्पर्धकम् — देशघातिस्पर्धकं सर्वधातिस्पर्धकं चेति । तत्र यदा सर्वधातिस्पर्धकस्योद्यो भवति तदेपद्पि आत्मगुणस्याभिव्यक्तिर्नास्ति तस्मात्तदुद्यस्याभावः क्षय इत्युच्यते । तस्यैव सर्वधातिस्पर्धकस्यानुद्यप्राप्तस्य सद्वस्था उपशम इत्युच्यते । अनु-द्वतस्ववीर्यष्ट्रत्तित्वादात्मसाद्वावितसर्वधातिस्पर्धकस्योद्यक्षये देशघातिस्पर्धकस्य चोद्ये सति सर्वधात्यभावाद्यप्रस्यमानो भावः क्षायोपशमिक इत्युच्यते ॥" राजवा० २.५ । प्रव० म० प्र० पृ० १३३-१४६ । कर्म० गा० ८१४ ।

पृ० ३. पं० १९. 'रसस्पर्धकानि' — "अविभागपरिच्छित्रकर्मप्रदेशरसभागप्रचयपङ्किन्म मृद्धिः क्रमहानिः स्पर्धकम् ॥ ३ ॥ उद्यप्ताप्तस्य कर्मणः प्रदेशा अभव्यानामनन्तगुणाः सिद्धानामनन्तभागप्रमाणाः । तत्र सर्वजघन्यगुणः प्रदेशः परिगृहीतः, तस्यानुभागः प्रज्ञा-च्छेदेन ताबद्वारपरिच्छित्रः यावत्पुनर्विभागो न भवति ते अविभागपरिच्छेदाः सर्वजीवानामनन्तगुणाः एको राशिः कृतः [वर्गः] । एवं तत्प्रमाणाः सर्वे तथैव परिच्छित्राः पङ्कीकृता वर्गाः वर्गणा । अपर एकाविभागपरिच्छेदाधिकः प्रदेशः परिगृहीतस्तथैव तस्याविभागपरिच्छेदाः कृताः स एको राशिर्वर्गः । तथैव समगुणाः पङ्कीकृताः वर्गा वर्गणाः । एवं पङ्कयः कृता यावदेकाविभागपरिच्छेदाधिकृतामम् । तदलाभेऽनन्तरं भवत्यवमेतासां पङ्कीनां विशेष-हीनानां क्रमवृद्धिकमहानियुक्तानां समुदयः स्पर्धकमित्युच्यते । तत उपरि द्वित्रिचतुःसंख्येयासंख्येयगुणरसा न स्वभ्यन्ते अनन्तगुणरसा एव । तत्रैकप्रदेशो जघन्यगुणः परिगृहीतः तस्य चानुभागाविभागपरिच्छेदाः पूर्ववत् कृताः । एवं समगुणा वर्गाः समुदिता वर्गणा भवति । एकाविभागपरिच्छेदाधिकाः पूर्वविद्वरलीकृताः वर्गा वर्गणाश्च भवन्ति यावदन्तरं भवति । एकाविभागपरिच्छेदाधिकाः पूर्वविद्वरलीकृताः वर्गा वर्गणाश्च भवन्ति । एकाविभागपरिच्छेदाधिकाः पूर्वविद्वरलीकृताः वर्गा वर्गणाश्च भवन्ति यावदन्तरं भवति ।

- 25

नामनन्तभागप्रमाणानि स्पर्धकानि भवन्ति । तद्तेतत्समुदितमेकमुद्यस्थानं भवति ।" राजवा॰ २.५।

''इह कर्मप्रायोग्यवर्गणान्तःपातिनः सन्तः कर्मपरमाणवो न तथाविघविशिष्टरसोपेता आसीरन् किन्तु प्रायो नीरसा एकस्वरूपाश्च । यदा तु जीवेन गृह्यन्ते तदानीं प्रहणसमये एव तेषां काषायिकेणाध्यवसायेन सर्वजीवेभ्योऽपि अनन्तगुणा रसाविभागा आपद्यन्ते, । ज्ञानावरकत्वादिविचित्रस्वभावता च अचिन्त्यत्वात् जीवानां पुद्गलानां च शक्तेः । न चेतद- नुपपत्रम्, तथादश्चेनात्। तथाहि — शुष्कतृणादिपरमाणवोऽत्यन्तनीरसा अपि गवादिभिगृहीत्वा विशिष्टक्षीरादिरसरूपतया च परिणम्यन्ते इति ।" कर्मप्र॰ यन्धन॰ अनु॰ म॰ गा॰ २९ ।

''अभव्येभ्योऽनन्त्गुणाः सिद्धानामनन्तभागकल्पा अनन्ता वर्गणा एकं स्पर्धकम् । एकेन रसाविभागेनाभ्यधिकाः परमाणवो न प्राप्यन्ते । नापि द्वाभ्याम् । नापि त्रिभिः । नापि ॥ संख्येयै: । नाष्यसंख्येयै: । नाष्यनन्तै: । किन्तु अनन्तानन्तैरेव सर्वजीवेभ्योऽनन्तगुणैर-भ्यधिकाः प्राप्यन्ते । ततः तेषां समुदायो द्वितीयस्य स्पर्धकस्य प्रथमा वर्गणा । तत एकेन रसाविभागेनाधिकानां परमाणूनां समुदायो द्वितीया वर्गणा । द्वाभ्यां रसाविभागाभ्यामधि-कानां परमाणूनां समुदायस्तृतीया वर्गणा। एवमेकैकरसाविभागदृद्धा वर्गणास्तावद्वाच्या यावद्भव्येभ्योऽनन्तगुणाः सिद्धानामनन्तभागकल्पा भवन्ति । ततः तासां समुदायो द्वितीयं ॥ स्पर्धकं । ततः पुनर्प्यतः अर्ध्वमेकेन रसाविभागेनाभ्यधिकाः परमाणवो न प्राप्यन्ते । नापि द्वाभ्यां । नापि त्रिभिः । नापि संख्येयैः । नाप्यसंख्येयैः । नाप्यनन्तैः । किन्तु अन-न्तानन्तैरेव सर्वजीवेभ्योनन्तगुणैः । ततः तेपां समुदायस्तृतीयस्य स्पर्धकस्य प्रथमा वर्गणा । ततः पुनरप्यत अर्ध्वं यथोत्तरमेकैकरसाविभागवृद्धा द्वितीयादिका वर्गणास्तावद्वाच्या यावद-भन्येभ्योऽनन्तगुणाः सिद्धानामनन्तभागकल्पा भवन्ति । ततस्तासां समुदायस्तृतीयं रपर्ध- ॥ कम्। एवं स्पर्धकानि ताबद्वाच्यानि याबद्भव्येभ्योऽनन्तगुणानि सिद्धानामनन्तभागकल्पानि भवन्ति । तेषां समुदाय एकमनुभागवन्धस्थानम् । अनुभागवन्धस्थानं नामैकेन कापायि-केणाध्यवसायेन गृहीतानां कर्मपरमाणूनां रसस्पर्धकसमुदायपरिमाणम्।" वसंप्र॰ वन्धन॰ अनुः मः गाः ३१।

. पृ० ३. पं० १९. 'तत्र केवल' - पंच० प्र० गा० २९ पृ० १२२। पृ० ३. पं० २०. 'विंशते: - पंच० प्र० गा० १७ पृ० १२५।

पृ० ३. पं० २०. 'सर्वधातिनीनाम्' - "याः सर्वधा सर्वधातिरसस्पर्धकान्विताः ताः सर्वधातिन्यः । यास्तु देशघातिरसस्पर्धकान्वितास्ता देशघातिन्यः । प्रकारान्तरेण सर्वधातिन्वं देशघातित्वं च प्रतिपादयति । स्वविषयो ज्ञानादिलक्षणो गुणः, तस्य यद् घातनं तस्य यो भेदो देशकात्तन्यं विषयः, तेन धातित्वं — सर्वधातित्वं देशघातित्वं च क्षेयम् । सर्वस्वदिपयः ॥ धातिन्यः सर्वधातिन्यः । स्वविषयैकदेशघातिन्यो देशघातिन्यः । प्रव प्रव मा गाः १६ प्रव १४० क्षेप्रव यशो० प्रव १९ १९ ।

पृ० ३. पं० २१. 'सर्वधातीन्येव' - ''यः स्वविषयं हानादिकं सकलमि घाटपति स्वकार्यसाधनं प्रति असमर्थं करोति स रसः सर्वधाती भवति । स च टाल्रभाजनपन्नि-रिछद्रो धृतमिवातिशयेन सिग्धः, द्राक्षावचनुकः - तनुष्रदेशोपचितः, रफटिकाल्रहारवदादी व निर्मेल: । इह रसः केवलो न भवति ततो रसस्पर्धकसंघात एवंसपो द्रष्टव्यः ।" पद्यः मः प्रवार गार्व पर पुरु १४० कर्मप्रव यशोव पुरु १२।

पृ० ३. पं० २१. 'उक्तशेषाणाम्' - पञ्च० प्र० ग० १८ पृ० १२५।

- पृ० ३. पं० २१. 'देशघातीनि' ''इतरो देशघाती देशघातित्वात् स्वविषयैकदेशघाति-त्वाद् भवति । स च विविधवहुच्छिद्रभृतः, तद्यथा — कश्चिद्वंशदलनिर्मापितकट इवातिस्थूर-च्छिद्रशतसंकुलः, कश्चित्कम्बल इव मध्यमविवरशतसंकुलः, कोऽपि पुनस्तथाविधमसृण-वासोवदतीवसूक्ष्मविवरसंवृतः । तथा स्वरूपतोऽल्पस्नेहः स्तोकस्नेहाविभागसमुदायरूपः । अविमलश्च नैर्मल्यरहितश्च ।" प्व॰ म॰ प्र॰ गा॰ ४१ पृ० १४१ ।
- प्रृ० ३. पं० २२. 'चतुः स्थानक' ''इह ज्ञुभप्रकृतीनां रसः क्षीरखण्डादिरसोपमः, अञ्जभप्रकृतीनां तु निम्बघोषातक्यादिरसोपमः। वक्ष्यते च ''घोसाडइनिम्युवमो, असुन्भाण सीरखण्डुवमो"। श्षीरादिरसम्र स्थाभाविक एकस्थानक उच्यते द्वयोस्तु कर्प-योरावर्त्तने कृते सति योऽवशिष्यते एकः कर्पः स द्विस्थानकः, त्रयाणां कर्पाणामावर्त्तने कृते सत्युद्धरितो य एकः कर्षः स चतुःस्थानकः। एकस्थानकोऽपि च रसो जललविन्दुचुलुकप्रसृत्यञ्जलि- करक्कुम्भद्रोणादिप्रक्षेपानमन्दमन्दतरादिभेदत्वं प्रतिपद्यते, एवं द्विस्थानकाद्योऽपि। तथा कर्मणामपि चतुःस्थानकाद्यो रसा भावनीयाः, प्रत्येकमनन्तभेदभिन्नाश्च। कर्मणां चैकस्थानकरसाद् द्विस्थानकादयो रसा यथोत्तरमनन्तगुणाः।" प्रव० म० प्र० गा० २९ प्र० १३३।
- ्रपृ० ३. पं० २४. 'तत्र ज्ञानावरण' ''संप्रति यासां प्रकृतीनां यावन्ति वन्धमधिकृत्य ं रसस्पर्धकानि संभवन्ति तासां तावन्ति निर्दिदिक्षुराह –आवरणं ज्ञानावरणं दर्शनावरणं 🗷 च, तत् कथम्भूतमिलाह - असर्वन्नम्, सर्वं ज्ञानं दर्शनं वा हन्तीति सर्वन्नं सर्वघाति, तमेह प्रक्रमात् केवलज्ञानावरणं केवलद्रीनावरणं च, न विद्यते सर्वव्नं यत्र तदसर्वत्रं केवलज्ञाना-वरणकेवलद्शेनावरणरहितमित्यर्थः। एतदुक्तं भवति – केवलज्ञानावरणवर्जाने शेषाणि मति-श्रुतावधिमनः पर्यायज्ञानावरणलक्षणानि चत्वारि ज्ञानावरणानि, केवलदर्शनावरणवर्जानि े शेषाणि चक्षुरचक्षुरवधिद्रश्नावरणरूपाणि त्रीणि द्रश्नावरणानि, तथा 'पुंसंजलनंतराय'ति -25 पुरुषवेदः, चत्वारः संज्वलनाः क्रोधाद्यः, पञ्चविधमन्तरायं दानान्तरायादि, सर्वसंख्यया सप्तद्शप्रकृतयश्चतुःस्थानपरिणताः एकद्वित्रिचतुःस्थानकरसपरिणताः प्राप्यन्ते, वन्धम-धिकृत्यासामेकस्थानको द्विस्थानकस्विस्थानकश्चतुःस्थानको वा रसः प्राप्यते इति भावः । तत्र यावल्लाचापि श्रेणि प्रतिपद्यन्ते जन्तवस्तावदासां सप्तद्शानामपि प्रकृतीनां यथाध्यवसाय-सम्भवे हिस्सानकं त्रिस्थानकं चतुःस्थानकं वा रसं वप्ननित, श्रेणि तु प्रतिपन्ना अनिवृत्तिवादन रसम्परायाद्वायाः संख्येयेषु भागेषु गतेषु सत्सु, ततः प्रभृत्येतासां । प्रकृतीनामशुभत्वाद्यन्तं विशुद्धाध्यवसाययोगत एकस्थानकं रसं वञ्चन्ति, तत एव वन्धमधिकृत्य चतुःस्थानपरिणताः प्राप्यन्ते । शेषास्त सप्तद्शन्यतिरिक्ताः शुभा अशुभा वृा 'दुतिच्छ्हाणाडित'—वन्धमधिकत द्विस्थानकरसाम्निस्थानकरसाभ्यतुःस्थानकरसाभ्य, न तु कदाचनाष्येकस्थानकरसाः । कथमेतद-ः वसेयमिति चेत्, इह हिथा पृक्तयस्त्यथा – शुभा अशुभाध । तत्रशिभप्रकृतीनामेकस्थानक-

रसवन्धसम्भवोऽनिवृत्तिवादरसम्परायाद्धायाः संख्येयेभ्यो भागेभ्यः परतः, नार्वाक्, तद्योग्याध्यवसायस्थानासम्भवात्, परतोऽण्युक्तरूपाः सप्तद्शप्रकृतीव्यतिरिच्य शेषा अञ्चभप्रकृतयो वन्धमेव नायान्ति, तद्वन्धहेतुव्यवच्छेदात्। ये अपि केवलज्ञानावरणकेवलदर्शनावरणे वन्धमायातः, तयोरिष सर्वधातित्वाद् द्विस्थानक एव रसो वन्धमागच्छति, नैकस्थानकः, सर्वधातिनीनां जधन्यपदेऽिष द्विस्थानकरसवन्धसम्भवात्। यास्तु शुभाः प्रकृतयस्तासामत्यन्तिवशुद्धौ वर्त्तमानश्चतुःस्थानकमेव रसं वष्नाति, न त्रिस्थानकं द्विस्थानकं वा। मन्दमन्दतरिवशुद्धौ तु वर्त्तमानस्विस्थानकं वा वष्नाति द्विस्थानकं वा, यदात्यन्ताविशुद्धसंक्षेशाद्वायां वर्त्तते, तदा तस्य शुभप्रकृतयो वन्धमेव नायान्ति, कृतस्तद्रतरसस्थानचिन्ता १।
या अपि नरकगतिप्रायोग्यं बष्नतोऽतिसंक्षिष्टस्थापि वैक्रियतेजसादिकाः प्रकृतयो वन्धमाथान्ति, तासामिष तथास्वाभाव्यात् द्विस्थानकस्थैव रसस्य वन्धः, नैकस्थानकस्य, एतचाप्रे ।
स्वयमेव वस्थिति, परिमेह प्रस्तावादुक्तम्। तत इत्थं शेषप्रकृतीनामेकस्थानकरसवन्धासम्भवात् समीचीनमुक्तं द्वित्रिचतुःस्थानपरिणताः शेषाः प्रकृतय इति।" पय० म० प्र० गा० ३१
प्र० १३४।

पृ० ३. पं० २८. 'श्रेपास्तु' - "शेपाशुभानामि प्रागुक्तमितिज्ञानावरणीयादिसप्तदश-प्रकृतिव्यतिरिक्तानामशुभप्रकृतीनां नैकस्थानकरसवन्धसम्भवो यत् — यस्मात् कारणात् क्षप- "केतरेषां क्षपकस्यापूर्वकरणस्य इतरयोरप्रमत्तप्रमत्तप्रयात्वयोर्न तादृशी शुद्धिर्यत एकस्थानकरस-बन्धो, यदा तु एकस्थानकरसवन्धयोग्या परमप्रकर्षप्राप्ता विशुद्धिरनिष्टृत्तिवाद्ररसंपरायाद्धायाः संख्येयेभ्यो भागेभ्यः परतो जायते तदा वन्धमेव न ता आयान्तीति न तासामेकस्थानको रसः। तथा शुभानामिष मिथ्यादृष्टिः संष्ठिष्टो हु निश्चितं नैकस्थानकं रसं यप्नाति, यस्मात्तासां शुभप्रकृतीनामतिसंक्षिष्टे मिथ्यादृष्टी वन्धो न भवति किन्तु मनाग् विशुद्धमाने, संष्टेशो- " कर्षे च शुभप्रकृतीनामेकस्थानकरसवन्धसम्भवो न तद्भावे, ततत्तासामिष जघन्यपदेऽपि द्विस्थानक एव रसः, नैकस्थानकः, यास्त्वतिसंक्षिष्टेऽपि मिथ्यादृष्टी नरकगतिप्रयोग्या विक्रय-तैजसादिकाः शुभप्रकृतयो वन्धमायान्ति, तासामिष तथास्वाभाव्याज्ञघन्यतोऽपि द्विस्थानक एव रसो वन्धमिष्ठगच्छिते नैकस्थानकः। " पय० म॰ प्र० गा० ५३ प्र० १४६ ।

पृ० ४. पं० २. 'न च, यथा' - "नतु यथा श्रेण्यारोहेऽनिष्टत्तियाद्रसम्परायाद्वायाः " संख्येयेषु भागेषु गतेषु सत्सु परतोऽतिविशुद्धिसम्भवान्मतिज्ञानावरणीयादीनामग्रुभप्रकृतीनाने-कस्थानकं रसं वध्नाति, तथा क्षपकश्रेण्यारोहे सूक्ष्मसम्परायश्चरमिहचरमादिषु समयेषु वर्त्त-भानोऽतीवविशुद्धत्वात्केवलद्धिकस्य केवलज्ञानावरणकेवलद्शेनावरणस्पस्य कि नैकस्थानकं रसं निर्वर्त्तयति १, केवलद्धिकं खशुभमतिविशुद्धकश्च वन्धकेषु क्षपकश्रेण्याक्तदः स्ट्मसम्परायः, ततो मतिज्ञानावरणीयादेरिव सम्भवति केवलद्धिकस्थाप्येकस्थानकरसदम्धः स कि नोतः १ " इति प्रष्टुरभिप्रायः । तथा हास्यादिषु पष्टीसप्तम्योर्थं प्रत्यभेदात् । हास्यादीनां - हान्त्यरित-भयजुगुप्सानामशुभत्वात् अपूर्वोऽपूर्वकरणो, हास्यादिवन्धकानां मध्ये तन्त्याविविद्यद्धिप्रकर्प-प्राप्ततात् । शुभादीनां च शुभप्रकृतीनां निध्यादिष्टिरतिसंहिष्टः, संहेशप्रकृष्तनमदे हि शुभ-प्रकृतीनामेकस्थानकोऽपि रसवन्धः सम्भाव्यते, इति कथनेकस्थानकं रसं न द्रप्राति १, देन

पूर्वोक्ता एव सप्तदश प्रकृतयश्चतुसिद्ध्येकस्थानकरसाः उच्यन्ते, न शेषाः प्रकृतयः ?।" पश्च

"अत्र स्रिराह — जलरेखासमेऽिष जलरेखातुल्येऽिष कषाये संव्वलनलक्षण उद्यमागते न केवलिहिकस्य केवलिहानावरणकेवलदर्शनावरणक्ष्यस्थकस्थानिको रसो भवति, क्रुत १ इसाह — यत् यसात् 'से' तस्य केवलिहिकस्य तनुकमिष सर्वज्ञवन्यमप्यावरणं रसलक्षणं हु निश्चितं सर्वघाति भणितं तीर्थकरगणधरैः, सर्वज्ञवन्योऽिष रसस्तस्य सर्वघाती भणित इति भावार्थः । सर्वघाती च रसो ज्ञघन्यपदेऽिष दिस्थानक एव भवति नैकस्थानकः, ततो न केवलिहिकस्थैकस्थानरसवन्धसन्भवः ।" पञ्चल मल पर प्रत प्रत १ १० १४५।

पृ० ५. पं० ६. 'पंचसंग्रहमूलटीकायाम्' — मोहनीयस्योपशमभावे सित औपशमिक
10 सम्यक्त्वसर्वविरतिरूपौ गुणौ जीवस्य प्राहुभवतः । घातिकर्मणां क्ष्रयोपशमभावे सित चारित्राद्यो गुणाः प्राहुभवन्ति । आह — ज्ञानदर्शने परित्रज्य चारित्राद्यो गुणाः किमिति अभिधीयन्ते ? । उच्यते — ज्ञानदर्शनयोस्तद्भावेऽवर्यमभावित्वज्ञापनार्थं घातिकर्मप्रकृतिषु च कामुचिद्पि क्षयोपशमभावाभावज्ञापनार्थं च चारित्राद्यो गुणा अभिहिताः । तत्र मिति
ज्ञानावरणादिक्षयोपशमे सित मत्यादीनि चत्वारि ज्ञानानिः । चक्षुदर्शनावरणादीनां क्षयो
प्रामे सित दर्शनत्रयम् । एवमन्तरायक्षयोपशमे सित दानादिपञ्चलव्ययो भवन्ति । मिथ्या
त्वप्रथमकपायक्षयोपशमे वेदकसम्यक्त्वम् । द्वितीयकषायक्षयोपशमे देशविरतिचारित्रं

नृतीयकषायक्षयोपशमे सर्वविरतिचारित्रमिति चारित्राद्यो गुणाः ।" पंच० खो० प्र० गा०

२६ पृ० १३०।

"तथा देशावरणोद्ये सत्यिष यो हन्तव्यविषयस्य देशप्रादुर्भोवः स क्षायोपशिमको अभवः । आह — यद्येवं ततः सर्वधातिप्रदेशोदये मोहनीयस्य कथं क्षायोपशिमको भाव इति ? । उच्यते — ते हि प्रदेशा रसभावेनाप्रधाना यथासम्भवं देशधातिवेद्यमानरसान्तर्गताः स्वरूपमप्रकटयन्तो देशधातिरसप्राधान्यात् क्षायोपशिमकभावं जनयन्ति । एवं मनःपर्याय- शानचक्षुरविधदर्शनानामिष भावना कार्या । मतिश्चतज्ञानाचक्षुदर्शनावरणान्तरायप्रकृतीनां सदैवोदयं प्रति देशधातिरसस्पर्वकानामेवोदयः तत्तो भावद्वयं भावितमेव ।" पञ्च स्थो प्रवः ना ३० प्रवः १३३ ।

"सम्प्रति यथौद्यिको भावः शुद्धो भवति, यथा च क्षयोपशमानुविद्धस्त्रथोपद्श्यति — अविधिज्ञानावरणप्रभृतीनां देशवातिनां कर्मणां सम्वन्धिपु सर्वधातिरसस्पर्द्धकेषु तथाविधवि- शुद्धाध्यवसायविशेपवलेन निहतेषु देशघातिरसपर्द्धकगतस्योदयाविष्ठकाप्रविष्टसांशस्य चातिस्त्रिग्धेष्वरूपस्तिकृतेषु, तेषां मध्ये कतिपयरसस्पर्द्धकगतस्योदयाविष्ठकाप्रविष्टसांशस्य अये, शेषस्य चोपशमे विपाकोदयविष्कम्मरूपे सति जीवस्याविधमनःपर्यायज्ञानचक्षुद्शेन्नाद्यो गुणाः क्षायोपशमिका जायन्ते प्राद्धभवन्ति । किमुक्तं भवति ? यदा अविधिज्ञाना- वरणीयादीनां देशघातिनां कर्मणां सर्वधातीनि रसस्पर्द्धकानि विपाकोदयमागतानि वर्त्तन्ते तदा तद्विषय औद्यिक एक एव भावः केवलो भवति, यदा तु देशघातिरसस्पर्द्धकानामुद्द- यस्तदा तद्वदयादौद्यिको भावः कतिपयानां च देशघातिरसस्पर्द्धकानां सम्वन्धिन इदयाव- उत्तिकाप्रविष्टसांशस्य क्षये, शेषस्य चानुदितस्योपशमे, क्षायोपशमिक इति क्षयोपश्चमानुविद्धः

औदयिकभावः मतिश्रुतावरणाचश्चर्द्शनावरणान्तरायप्रकृतीनां तु सदैव देशघातिनानेव रसस्पर्द्धकानामुद्यः न सर्वघातिनां तेन सर्वदापि तासामौद्यिकक्षायोपशिमको भावो संमिन्नो प्राप्येते, न केवल औद्यिकः।" पश्च० म० प्र० गा० ३० प्र० १३३।

ं पृ० ५. पं० २०. 'विपाकोदयेऽपि' - "आह - क्षायोपशमिको भावः कर्मणामुद्ये सति भवति अनुद्ये वा ?। न तावदुद्ये विरोधात्। तथाहि – क्षायोपशनिको भाव उद्- । याविकाप्रविष्टस्यांशस्य क्षये सति अनुदितस्य चोपशमे विपाकोद्यविष्कम्भलक्षणे प्राहु-भैवति नान्यथा ततो यद्यदयः कथं क्षयोपशमः, क्षयोपशमश्चेत् कथमुद्यः इति । अया-नुदय इति पक्षः तथा सति किं तेन क्षायोपशमिकेन भावेन ?, उदयाभावादेव विविधितफल-सिद्धेः । तथाहि मतिज्ञानादीनि मतिज्ञानावरणाद्यदयाभावादेव सेत्स्यन्ति किं क्षायोपश्चिक-भावपरिकल्पनेन १। उच्यते । उदये क्षायोपशमिको भावः । न च तत्र विरोधः । यत ॥ . आह् – इह ज्ञानावरणीयादीनि कर्माणि आसर्वक्षयात् ध्रुवोदयानि, ततस्तेपामुद्ये एव क्ष्योप-शमो घटते नानुद्ये, उद्याभावे तेषामेवासम्भवात् । तत उद्य एवाविरुद्धः क्षायोपशमिको भावः। यदिप विरोधोद्भावनं कृतं 'यसुदयः कथं क्षयोपशमः' इत्यादि तद्प्ययुक्तम्। देशघातिस्पर्धकानामुद्येऽपि कतिपयदेशघातिस्पर्धकाऽपेक्षया यथोक्तक्षयोपशमाविरोधात्। स च क्षयोपशमोऽनेकभेदः तत्तद्भव्यक्षेत्रकालादिसामग्रीतो वैचित्र्यसम्भवादनेकप्रकारः । उदय ॥ एव चाविरुद्ध एष क्षायोपशमिको भावो यदि भवति तर्हि न सर्वप्रकृतीनां किन्तु त्रयाणामेव कर्मणां ज्ञानावरणदर्शनावरणान्तरायाणाम् । मोहनीयस्य तर्हि का वार्ता ? इति चेत् । अत आह - मोहनीयस्य प्रदेशोदये क्षायोपशमिको भावोऽविरुद्धः न विपाकोदये । यतोऽनन्तानु-वन्ध्यादिप्रकृतयः सर्वघातिन्यः, सर्वघातिनीनां च रसस्पर्धकानि सर्वाण्यपि सर्वघातीन्येव न देशघातीनि । सर्वघातीनि च रसस्पर्धकानि स्वघाट्यं गुणं सर्वात्मना प्रन्ति न देशतः, तत- " स्तेषां विपाकोदये न क्षयोपशमसंभवः, किन्तु प्रदेशोदये । ननु प्रदेशोदयेऽपि कथं क्षायो-पशमिकभावसम्भवः ?, सर्वघातिरसस्पद्धेकप्रदेशानां सर्वस्वघात्यगुणघातनस्वभावत्वान् । तदः-युक्तम्, वस्तुतत्त्वापरिज्ञानात्, ते हि सर्वघातिरसस्पर्धेकप्रदेशास्त्रधाविधाध्यवसायविशेषतो मनाग्मन्दानुभावीक्टस विरल्विरल्तया वेद्यमानदेशघातिरसस्पर्दकेष्वन्तःप्रवेशिता न यथा-विश्वितमात्ममाहात्म्यं प्रकटियतुं समर्थाः, ततो न ते क्षयोपशमहन्तारः, इति न विरुप्यते :: प्रदेशोदये क्षायोपशमिको भावः । 'अणेगभेदो' ति इत्यत्रेतिशब्दस्याधिकस्याधिकार्यसंसूच-नान्मिथ्यात्वाद्यद्वादशकपायरहितानां शेपमोहनीयप्रकृतीनां प्रदेशोद्ये विपाकोद्ये वा क्यो-पशमोऽविरुद्ध इति द्रष्टन्यम्, तासां देशघातित्वात् । तत्राप्ययं विशेषः - ताः शेषा मोह-नीयप्रकृतयोऽध्रुवोद्याः, ततो विपाकोद्याभावे क्षायोपशमिके भावे विजृम्भमाणे प्रदेशोद्य-सम्भवेऽपि न ता मनागपि देशविधातिन्यो भवन्ति । विपाकोद्ये तु प्रवर्त्तमाने आयोपरः- ॥ मिकभावे मनाग्मालिन्यमात्रकारित्वादेशघातिन्यो भवन्ति । <sup>११ प्य० म० प्र० गा० २८ ५० ५३२ ।</sup>

पृ० ६. पं० ६. 'कर्मप्रकृति' – ए० १२-१४। नन्धे० म० ए० ५७-८०।
- ए० ६. पं० १४. 'श्रुतं तु' –

"इंदियमणोनिमित्तं जं विष्णाणं सुयाणुतारेण । निययत्धुत्तिसमत्धं तं भावसुयं मई सेसं ॥" विरोधाः याः १०० । "इन्द्रियाणि च स्पर्शनादीनि मनश्च इन्द्रिय-मनांसि तानि निमित्तं यस्य तिदिन्द्रियमनोनिमित्तम् । इन्द्रिय-मनोद्वारेण यद्विज्ञानं जायत इस्र्यंः । तत् िकम् १, इस्राह — तद् भावश्वतं श्रुतज्ञानमित्यर्थः । इन्द्रियमनोनिमित्तं च मितिज्ञानमि भवित अतस्तद्व्यवच्छेदार्थमाह — श्रुतानुसारेण इति । श्रूयत इति श्रुतम् — द्रुव्यश्चतस्त्रं शब्द इस्र्यः । स च सङ्केतविषयपरो
प्रदेशरूपः श्रुतप्रन्थात्मकश्चेह गृह्यते । तदनुसारेणेव यदुत्पद्यते तत् श्रुतज्ञानम् , नान्यत् । इद्मुक्तं भवित — सङ्केतकालप्रवृत्तं श्रुतप्रन्थसम्बन्धिनं वा घटादिशब्दमनुसूस्य वाच्यवाचकभावेन संयोज्य 'घटो घटः' इत्याद्यन्तर्जल्पाकारमन्तःशब्दोक्षेषान्वित्तमिन्द्रियादिनिमित्तं यञ्ज्ञानमुदेति तच्छुतज्ञानमिति । तच कथं भूतम् १ इत्याह — निजकार्थोक्तिसमर्थमिति । निजकः स्वस्मिन् प्रतिभासमानो योऽसौ घटादिर्यः तस्योक्तिः — परसौ प्रतिपादनम् , तत्र समर्थं क्षमं —

। निजकार्थोक्तिसमर्थम् । अयमिह् भावार्थः । शब्दोक्छिसहितं विज्ञानमुत्पत्रं स्वप्रतिभासमानार्थप्रतिपादकं शब्दं जनयति । तेन च परः प्रसाय्यते इत्येवं निजकार्थोक्तिसमर्थमिदं भवति अभिलाष्यवस्त्रविपयमिति यावत् । स्वरूपविशेषणं चैतत्, शब्दानुसारेणोत्पत्रज्ञानस्य निजकार्थोक्तिसामर्थ्याव्यभिचारात् । 'मई सेसंति' शेषम् — इन्द्रियमनोनिमित्तमश्रुतानु-सारेण यदवप्रहादिज्ञानं तत् मतिज्ञानमित्यर्थः ।" विशेषा॰ दी॰ १०० ।

15 पृ० ६. पं० १५. 'तेन न' — ''अत्राह कश्चित् — ननु यदि शब्दोहेखसहितं श्रुतज्ञानमिच्यते शेषं तु मितज्ञानं तदा वक्ष्यमाणस्क्ष्पोऽवग्रह एव मितज्ञानं स्थात् न पुनरीहापायादयः, तेपां शब्दोहेखसहितत्वात्, मितज्ञानभेदत्वेन चैते प्रसिद्धाः, तत् कथं श्रुतज्ञानलक्षणस्य नातिव्याप्तिदोपः, कथं च न मितज्ञानस्थाव्याप्तिप्रसंगः ? । अपरं च — अङ्गानङ्गप्रविप्रादिपु ''अक्खर सन्नी सम्मं साईअं खल्ज सपज्ञविसयं च'' इत्यादिषु च श्रुतभेदेषु मितथे ज्ञानभेदस्क्ष्पाणामवग्रहेहादीनां सद्भावात् सर्वस्थापि तस्य मितज्ञानत्वप्रसङ्गात्, मितज्ञानभेदानां चेहापायादीनां सामिलापत्वेन श्रुतज्ञानत्वप्राप्तेक्षभयलक्ष्णसङ्कीर्णता दोपश्च स्थात्।

अत्रोच्यते — यत् ताबदुक्तम् — अवमह एव मतिज्ञानं स्यात् न त्वीहादयः, तेपां शब्दोहेखसिहत्वात् । तदयुक्तम् । यतो यद्यपीहादयः साभिलापाः, तथापि न तेपां श्चतरूपता,
श्वतानुसारिण एव साभिलापज्ञानस्य श्वतत्वात् । अथावमहादयः श्वतिश्रिता एव सिद्धान्ते

अनेक्ताः, युक्तितोऽपि चेहादिपु शब्दाभिलापः सङ्केतकालाद्याकर्णितशब्दानुसरणमन्तरेण न
संगच्छते अतः कथं न तेपां श्वतानुसारित्वम् १ । तद्युक्तम् । पूर्वं श्वतपरिकर्मितमतेरेवैते
समुपजायन्त इति श्वतिश्रिता उच्यन्ते न पुनर्व्यवहारकाले श्वतानुसारित्वमेतेष्वस्ति । यदपि
युक्तितोपि चेत्याद्युक्तम् तद्पि न समीचीनम् । सङ्केतकालाद्याकर्णितशब्दपरिकर्मितवुद्धीनां
व्यवहारकाले तदनुसरणमन्तरेणापि विकल्पपरंपरापूर्वकविविधवचनप्रयृत्तिदर्शनात् । न हि
ग्रृ पूर्वप्रवृत्तसङ्केताः अधीतश्चतमन्थाश्च व्यवहारकाले प्रतिविकल्पन्ते एतच्छब्दवाच्यत्वेनेतरपूर्वं
मयाऽवगतिसित्येवंरूपं सङ्केतम्, तथाऽमुकस्मिन् प्रन्थे एतदित्यमभिहितमित्येवं श्वतपन्यं
चानुसरन्तो हश्चन्ते, अभ्यासपाटववशात् तदनुसरणमन्तरेणाऽप्यनवरतं विकल्पभाषणप्रवृत्तेः । यत्र तु श्वतानुसारित्वं तत्र श्वतरूपताऽस्माभिरपि न निषिध्यते । तस्मात् श्वतानुसारित्वाभावेन श्वतत्वाभावादीहाऽपायघारणानां सामस्त्येन मतिज्ञानत्वात् न मतिज्ञानल्यक्ष-

णस्याऽन्याप्तिदोषः, श्रुतरूपतायाश्च श्रुतानुसारिष्वेव साभिलापज्ञानविशेषेषु भावात् न श्रुत-ज्ञानलक्षणस्याऽतिन्याप्तिकृतो दोषः । अपरं चाङ्गाऽनङ्गप्रविष्टादिश्चतभेदेषु मतिपूर्वमेव श्वतः मिति वक्ष्यमाणवचनात् प्रथमं शब्दाद्यवप्रहणकालेऽवप्रहाद्यः समुपजायन्ते, एते चाऽध्रता-नुसारित्वात् मतिज्ञानम्, यस्तु तेष्वङ्गाऽनङ्गप्रविष्टश्चतभेदेषु श्रुतानुसारी ज्ञानविशेषः स श्रुतज्ञानम् । ततश्राङ्गाऽनङ्गप्रविष्टादिश्रुतभेदानां सामस्येन मतिज्ञानत्वाभावात्, ईहादिपु च 🕫 मतिभेदेषु श्रुतानुसारित्वाभावेन श्रुतज्ञानत्वासम्भवाद् नोभयलक्षणसङ्कीर्णतादोपोऽप्युपपद्यत इति सर्वं सुस्यम् । न चेह मतिश्रुतयोः परमाणु-करिणोरिवाऽऽत्यन्तिको भेदः समन्वेपणीयः, यतः प्रागिहैवोक्तम् - विशिष्टः कश्चिद् मतिविशेष एव श्रुतम्, पुरस्तादिष च वस्यते -वरकसदृशं मतिज्ञानं तज्जनितद्वरिकारूपं श्रुतज्ञानम्, न च वल्कशुम्वयोः परमाणुकुञ्जर-वदात्यन्तिको भेदः, किन्तु कारणकार्यभावकृत एव, स चेहापि विद्यते, मतेः कारणत्वेन, ॥ श्रुतस्य तु कार्यत्वेनाऽभिधास्यमानत्वात् । न च कारणकार्ययोरैकान्तिको भेदः, कनककुण्ड-लादिषु, मृत्पिण्डकुण्डादिषु च तथाऽदर्शनात् । तस्मादवग्रहापेक्षयाऽनभिलापत्वात् , ईहाच-पेक्षया तु साभिलापत्वात् साभिलापाऽनभिलापं मतिज्ञानम् अश्वतानुसारि च, सङ्केतकाल-प्रवृत्तस्य श्रुतप्रन्थसम्बन्धिनो वा शब्दस्य व्यवहारकालेऽननुसरणात् । श्रुतज्ञानं तु साभि-लापमेव, श्रुतानुसार्येव च, सङ्केतकालप्रवृत्तस्य श्रुतप्रन्धसम्बन्धिनो वा शब्दरूपस्य ध्रुतस्य ॥ व्यवहारकालेऽवश्यमनुसरणादिति स्थितम् ॥" विशेषा० टी० गा० १००।

पृठं ६. पं० २०. 'अत एव धारणात्वेन' — "मितिपुर्व्व सुत्तं" इति वचनादागमे मितिः पूर्वं यस्य तद् मितपूर्वं श्वतमुक्तम्, न पुनर्मितिः श्वतपूर्विका इति अनयोरयं विशेषः । यदि होकत्वं मितिश्वतयोभवेत् तदैवंभूतो नियमेन पूर्वपश्चाद्वावो घटतत्स्वरूपयोरिव न स्यात् । अस्ति चायम् । ततो भेद इति भावः । किमिति मितिपूर्वमेव श्वतमुक्तम् इत्याद — यस्मात् "कारणात् श्वतस्य मितः पूर्वं प्रथममेवोत्पद्यते । कुतः १ इत्याद — 'पूरणेत्यादि' पृथातुः पाटन-पूरणयोर्थयोः पष्ट्यते, तस्य च पिपितं इति पूर्वम् इति निपात्यते । ततश्च श्वतस्य पृरणात् पालनाच मितिर्थसात् पूर्वमेव शुज्यते तस्मात् मितपूर्वमेव श्वतमुक्तम् । पूर्वशब्दश्चायिनद् कारणपर्यायो द्रष्टच्यः, कार्यात् पूर्वमेव कारणस्य भावात् ''सम्यग्द्वानपूर्विका सर्वपुरपार्य-सिद्धिः" [न्यायवि० १.१ ] इत्यादौ तथा दर्शनाच । ततश्च मितपूर्वं श्वतमिति कोऽर्यः १ । श्रितद्वानं कार्यं मितस्तु तत्कारणम् ।" विशेषा० टी० गा० १०५ ।

"श्रुतज्ञानस्येते पूरणादयोऽर्था विशिष्टाभ्यूह्धारणादीनन्तरेण कर्तुं न शक्यन्ते अभ्यूहा-दयश्च मतिज्ञानमेव इति सर्वधा श्रुतस्य मतिरेव कारणं, श्रुतं तु कार्यम् ।" विशेषाः दीः गा॰ १०६।

"परस्तु मतेरिप ध्रुतपूर्वतापादनेनाविशेषमुद्भावयलाह — परस्नात् सन्दं ध्रुत्वा विद्यया » या मतिरुत्पद्यते सा ध्रुतपूर्वा—अतकारणैव । तथा च सित 'न नई सुदपुद्धियत्ति' पदुक्तं प्राक्त् तद्युक्तं प्राप्नोति ।

अत्रोत्तरमाह-परस्माच्छब्दमाकण्यं या मतिरुत्पयते सा, शब्दस्य द्रव्यद्धतमात्रत्वात् द्रव्यद्धतमात्रत्वात् द्रव्यद्धतप्रभवा, न भावद्धतकारणा । एतत् तु न केनापि वार्यते । किन्तु एतदेव वयं तृमो

यदुत भावश्वतात् मतिनीस्ति – भावश्वतपूर्विका मतिनी भवति । द्रव्यश्वतप्रभवा तु भवतु को दोष: १।" विशेषा० टी० गा० १०९।

"नतु भावश्वतादृध्वं मतिः किं सर्वथा न भवति । भावश्वताद् मतिः कार्यतयैव नास्तीति । क्रमशस्तु मतिनीस्तीत्येवं न । किन्तिह ? क्रमशः सा अस्ति इत्येतत् सर्वोऽष्टि मन्यते अन्यथा आमरणावधि श्रुतमात्रोपयोगप्रसङ्गात् । मत्या श्रुतोपयोगो जन्यते । तृदुपर्मे तु निजकारणकलापात् सदैव प्रवृत्ता पुनरिप मितरविष्ठिते पुनस्तथैव श्रुतम् । तथैव च मतिः। इद्मुक्तं भवति – यथा सामान्यभूतेन सुवर्णेन स्वविशेपरूपाः कङ्कणाऽङ्ग-लीयकाद्यो जन्यन्ते, अतस्ते तत्कार्यव्यपदेशं लभन्त एव, सुवर्ण त्वतज्जन्यत्वात् तत्कार्य-तया न व्यवहियते, तस्य कारणान्तरेभ्यः सिद्धत्वात्, कङ्कणादिविशेपोपरमे तु सुवर्णाय-10 स्थानं क्रमेण न निवार्यते; एवं मत्यापि सामान्यभूतया खिवशेपरूपश्चतोपयोगी जन्यते, अत-स्तत्कार्यं स उच्यते, मतिस्त्वतज्जन्यत्वात् तत्कार्यतया न व्यपदिदयते, तस्या हेत्वन्तरात् सदा सिद्धत्वात्, खिवशेपभूतश्चतोपयोगोपरमे तु क्रमायातं मत्यवस्थानं न निवार्यते, आमरणान्तं केवलश्चतोपयोगप्रसङ्गात्।" विशेषा० टी० गा० ११०।

पृ० ६. पं० २५. 'कथं तर्हि श्रुत' - ''आभिनिवोहियनाणं दुनिहं पण्णतं तं जहा सुय-15 निस्सियं च असुयनिस्सियं च।" नन्दी॰ स्॰ २६।

''तत्र शाखपरिकर्मितमतेरुत्पादकाले शाखार्थपर्यालोचनमनपेक्यैव यदुपजायते सतिज्ञानं तत् श्रुतनिश्रितम् — अवग्रहादि । यत्पुनः सर्वथा शास्त्रसंस्पर्शेरहितस्य तथाविधक्षयोपशम-भावत एवमेव यथावस्थितवस्तुसंस्पर्शि मतिज्ञानसुपजायते तत् अश्वतनिश्रितमौत्पत्तिक्यादि।" नन्दीं म० पृ० १४४ A।

"तदेवं श्रुतनिश्रितवचनश्रवणमात्राद् विभ्रान्तस्तत् स्वरूपमजानानः परो युक्तिभिर्निरा-कृतोऽपि विलक्षीभूतः प्राह - तर्हि श्रुतनिश्रितमेवावयहादिकं सूत्रे केन प्रकारेण भणितम् ? अत्रोच्यते – श्रुतं द्विविधं – परोपदेशः आगमप्रन्थश्च । व्यवहारकालात् पूर्वं तेन श्रुतेन कृत उपकारः संस्काराधानरूपो यस्य तत् कृतश्चतोपकारम् । यज्ज्ञानमिदानीं तु व्यवहारकाले तस्य पूर्वप्रवृत्तस्य संस्काराधायकश्चतस्यानपेक्षमेव प्रवर्तते तत् श्चतनिश्रितमुच्यते न तु अक्षरा-4 भिलाभयुक्तत्वमात्रेण इति ।" विशेषा॰ टी॰ गा॰ १६८ ।

पृ० ७. पं० १. 'मतिज्ञानमौत्पत्तिक्यादि' - "असुअनिस्सिअं चडबिहं पन्नत्तं, तंजहा - उप्पत्तिआ, वेणइआ, कम्मया, परिणामिआ।" नन्दी॰ स्॰ २६।

"पुर्वं अदिद्वमस्सुअमवेड्यतक्खणविसुद्धगहिअत्था। अन्वाहयफलजोगा बुद्धी उप्पत्तिया नाम ॥ भरनित्थरणसमत्था तिवग्गसुत्तत्थगृहिअपेआला । उभओलोगफलवई विणयसम्रत्था हवइ बुद्धी ॥ उवओगदिइसारा कम्मपसंगपरिघोलणविसाला। साहुकारफलवई कम्मसमुत्था हवइ बुद्धी ॥ अणुमाणहेउदिद्वंतसाहिआ वयविवागपरिणामा ।

हिअनिस्सेअसफलबई बुद्धी परिणामिआ नाम ॥" नन्दि स् १२०।

"अश्रुतिनिश्रतं चतुर्वियं प्रज्ञप्तं, तद्यथा — उत्पत्तिरेव न शास्त्राभ्यासकर्मपरिशीलनादिकं प्रयोजनं — कारणं यस्याः सा औत्पत्तिकी । ननु सर्वस्या बुद्धेः कारणं क्षयोपश्चमः तत्कय- मुच्यते — उत्पत्तिरेव प्रयोजनमस्या इति १ । उच्यते — क्षयोपश्चमः सर्वबुद्धिसाधारणः ततो नासौ भेदेन प्रतिपत्तिनिवन्धनं भवति, अथ च बुद्धान्तराद्धेदेन प्रतिपत्त्यर्थं व्यपदेशान्तरं कर्तुमारव्धम्, तत्र व्यपदेशान्तरं नित्तमत्र न किमिष विनयादिकं विद्यते केवलमेवमेव तथो- ध्रितिरिति सेव साक्षात्रिर्विष्टा । तथा विनयो — गुरुशुश्रूपा स प्रयोजनमस्या इति वैनियकी । तथा, अनाचार्यकं कर्म, साचार्यकं शिल्पम्, अथवा कादाचित्कं शिल्पम्, सर्वकालिकं कर्म — कर्मणो जाता कर्मजा ॥ तथा परिसमन्तात्रमनं परिणामः सुदीर्घकालपूर्वापरपर्यालोचनजन्य आत्मनो धर्मविशेषः स प्रयोजनमस्याः सा परिणामिकी ।" नन्दी । न॰ १० १४४ ।

ः "आसां बुद्धीनां विशेपार्थः कथानकाद्वसेयः" – नन्दी । म॰ १० १४५।

पृ० ७. पं० ४. 'पुन्ति' - व्याख्या - "व्यवहारकालात् पूर्वं यथोक्तरूपेण धृतेन परि-कर्मिता आहितसंस्कारा मतिर्यस्य स तथा तस्य साध्वादेर्यत् साम्प्रतं व्यवहारकाले धृतातीतं धृतिनिरपेक्षं ज्ञानमुपजायते तत् धृतनिश्रितमवग्रहादिकं सिद्धान्ते प्रतिपादितम् । इतरत् पुनः अधुतनिश्रितम् तच औत्पत्तिकयादिमतिचतुष्कं द्रष्टव्यम्" - विशेषा० टी० गा० १६९ ।

पृ० ७. पं० ९. 'लिटिधयोगपद्येऽपि'—''हिविधे मतिश्चते तदावरणक्षयोपशमरूपलिटधतः, । उपयोगतश्च । तत्रेह लिटिधतो ये मतिश्चते ते एव समकालं भवतः । यस्त्वनयोगपयोगः स युगपद् न भवत्येव, किन्तु केवलज्ञान दर्शनयोगिव तथास्वाभाव्यात् क्रमेणैव प्रवर्तते । अत्र तिहैं लिटिधमङ्गीकृत्य मतिपूर्वता श्चतस्योक्ता भविष्यतीति चेत् । नेवम् । इह तु श्चतोपयोग एव मतिप्रभवोऽङ्गीक्रियते, न लिटिधिरित भावः । श्चतोपयोगो हि विदिष्टिमन्तर्जलपाकारं श्चतानुसारिज्ञानमभिधीयते, तच अवप्रहेहादीनन्तरेण आकस्मिकं न भवति, अवप्रहादयश्च । मतिरेव इति तत्पूर्वता श्चतस्य न विरुध्यते ।" विशेषा० टी० ग० १०८ ।

पृ० ७. पं० १२. 'धारणादिरहितानाम्' — "इह तावदेकेन्द्रियाणामाहारादिसंद्या विद्यते तथा सूत्रे अनेकशोऽभिधानात्। संद्या च अभिलाप उच्यते यत उक्तम् आवश्यकरीका-याम् — आहारसंद्या आहाराभिलापः श्चिद्देनीयप्रभवः सत्वात्मपरिणामविशेषः इति । अभि-लापश्च 'ममैवंरूपं वस्तु पृष्टिकारि तद्यदीदमवाप्यते ततः समीचीनं भवति' एवं शब्दार्थां- अलेखानुविद्धः स्वपृष्टिनिमित्तभूतप्रतिनियतवस्तुप्राप्त्यच्यवसायः, स च श्चतमेय तस्य शब्दार्थं-पर्यालोचनात्मकत्वात् । शब्दार्थपर्यालोचनात्मकत्वं च 'ममैवंरूपं वस्तु पृष्टिकारि तद्यदीदः मवाप्यते' इत्यवमादीनां शब्दानामन्तर्जलपाकाररूपाणामपि विविधितार्थवाचकत्वया प्रवर्त्तमान-त्वात् । श्चतस्य चैवंलक्षणत्वात् । शब्दार्थपर्यालोचनं च नाम वाच्यवाचकभावपुर-स्तरीकारेण शब्दसंस्पृष्टस्य अर्थस्य प्रतिपत्तिः, केवलमेकेन्द्रियाणामव्यक्तमेव । नर्वाण्यक्ष पृ० १४० ।

"यद्यपि एकेन्द्रियाणां कारणवैकल्याद् द्रव्यष्टतं नास्ति, तथापि स्तापादवन्यादां साध्वादेरिवाशब्दकारणं अशब्दकार्य च धुतावरणक्षयोपश्ममात्रस्यं भावष्टतं केविहिष्टम-मीषां मन्तव्यम् । न हि खापाद्यवस्थायां साध्वादिः स्टब्ं न श्रुलोति न दिसल्पयति इसं- तावन्मात्रेण तस्य श्रुतज्ञानाभावो व्यवस्थाप्यते किन्तु स्वापाद्यवस्थोत्तरकारं व्यक्तीभवद् भावश्चतं द्वष्टा पयसि संपितिव प्रागपि तस्य तदाऽऽसीदिति व्यवह्रियते, एवमेकेन्द्रियाणामपि सामग्रीवैकल्याद् यद्यपि द्रव्यश्चताभावः, तथापि आवरणक्षयोपञ्चमरूपं भावश्चतमवसेयम्। परमयोगिभिर्देष्टत्वात्, वहयादिष्वाहार-भयपरिग्रहमेश्चनसंज्ञादेस्ताहिङ्गस्य दर्शनाचेति।

अह — ननु सुप्तयतिलक्षणदृष्टान्तेषि तावद् भावश्चतं नावगच्छामः, तथाहि — श्चतो-पयोगपरिणत आत्मा शृणोतीति श्चतम्, श्रूयते तदिति वा श्चतमित्यनयोर्मध्ये कया व्युत्पत्त्या सुप्तसाधोः श्चतमभ्युपगम्यते ?। तत्राद्यः पक्षो न युक्तः, सुप्तस्य श्चतोपयोगाऽसम्भवात्। द्वितीयोऽपि न सङ्गतः, तत्र शब्दस्य वाच्यत्वात्, तस्यापि च स्वपतोऽसम्भवादिति। सत्यम्, किन्तु श्रूणोत्यनेन, अस्माद्, अस्मिन् वेति व्युत्पत्तिरिहाश्रीयते, एवं च श्चतज्ञानावरण-॥ क्षयोपशमो वाच्यः संपद्यते, स च सुप्तयतेः, एकेन्द्रियाणां चास्तीति न किंचित् परिहीयते।" विशेषाः दीः गः १०१।

''यस्य सुप्तसाधोर्भाषा-श्रोत्रलिवधरस्ति तस्योत्थितस्य परप्रतिपादन-परोदीरितशब्दश्रवणा-दिलक्षणं भावश्चतकार्यं दृश्यते, तद्दर्शनाच सुप्तावस्थायामिष तस्य लिवधरूपतया तदाऽऽसी-दिति अनुमीयते यस्य त्वेकेन्द्रियस्य भाषा-श्रोत्रलिधरहितत्वेन कदाचिद्षि श्चतकार्यं नोप-16 लभ्यते, तस्य कथं तद्सीति प्रतीयते ? ।

अत्रोत्तरमाह — एकेन्द्रियाणां तावच्छ्रोत्रादिद्रच्येन्द्रियाऽभावेऽपि भावेन्द्रियज्ञानं किंचिद् दृदयत एव, वनस्पत्यादिषु स्पष्टतिल्लङ्गोपलम्भात्, तथाहि – कलकण्ठोद्गीर्णमधुरपञ्चमोद्गार-अवणात् सद्यः कुसुम-पह्नवादिशसवो विरह्कवृक्षादिषु अवणेन्द्रियज्ञानस्य व्यक्तं लिङ्गमव-लोक्यते । तिलकादितरुषु पुनः कमनीयकामिनीकमलदलदीर्घशरदिन्दुधवललोचनकटा-🕫 क्षविक्षेपात् कुसुमाद्याविभीवश्च चक्षुरिद्रियज्ञानस्य, चम्पकाद्यंहिपेषु तु विविधसुगन्धिगन्ध-वस्तुनिकरम्बोन्मिश्रविमल्ज्ञीतलसिललसेकात् तत्प्रकटनं घाणेन्द्रियज्ञानस्य, वकुलादिभूरुदेषु तु रम्भातिशायिप्रवररूपवरतरूणभामिनीमुखप्रदत्तस्वच्छसुस्वादुसुरभिवारूणीगण्डुपास्वादनात् तृदा्विष्करणं रसनेन्द्रियज्ञानस्य, कुरवकादिविटपिष्वशोकादिद्वमेषु च घनपीनोन्नतकि-नकुचकुम्भविश्रमापश्राजितकुम्भीनकुम्भरणन्मणिवलयक्वणत्कङ्कणांभरणभूपितंभव्यभामिनी-25 भुजलताऽवगृह्नसुखात् निष्प्ष्टिपद्मरागचूर्णशोणतलतत्पादकमलपार्ष्णिप्रहाराच झिगति प्रसून-पलवादिप्रभवः स्पर्शनेन्द्रियज्ञानस्य स्पष्टं लिङ्गमभिवीक्ष्यते । तत्रश्च यथैतेषु द्रव्ये-ज्ञानं सकलजनप्रसिद्धमस्ति, तथा न्द्रियासत्त्वेऽप्येतद् भावेन्द्रियजन्यं भावश्चतमपि भविष्यति । दृश्यते हि जलाद्याहारोपजीवनाद् वनस्पत्यादीनामाहारसंज्ञा, सङ्कोचनवहयादीनां तु हस्तरपर्शादिभीताऽवयवसंकोचनादिभ्यो भयसंज्ञा, विरहकतिलक-॥ चम्पक केशरा ऽशोकादीनां तु मैथुनसंज्ञा दर्शितैव, विल्वपलाशादीनां तु निधानीकृतद्रविणो-परिपादमोचनादिभ्यः परिग्रहसंज्ञा। न चैताः संज्ञा भावश्रुतमन्तरेणोपपद्यन्ते। तस्माद् भावेन्द्रियपञ्चकावरणक्षयोपशमाद् भावेन्द्रियपञ्चकज्ञानवद् भावश्चतावरणक्षयोपशमसङ्गा-वींद् द्रव्यश्रुताभावेऽपि यच यावच भावश्रुतमस्येवैकेन्द्रियाणाम्, इसरुं विस्तरेण । तर्हि 'जं विण्णाणं सुयाणुसारेणं इति श्रुतज्ञानलक्षणं व्यभिचारि प्राप्नोति, श्रुतानुसारित्वमन्तरेणा-

21

22

ष्येकेन्द्रियाणां भावश्चताभ्युपगमादिति चेत्, नेवम्, अभिप्रायाऽपरिज्ञानात्, शब्दोहेलसहितं विशिष्टमेव भावश्चतमाश्रित्य तहक्षणमुक्तम्, यत्त्वेकेन्द्रियाणामौधिकमविशिष्टभावश्चतमात्रं तदावरणक्षयोपशमस्वरूपम्, तच्छुतानुसारित्वमन्तरेणापि यदि भवति, तथापि न कश्चिद् व्यभिचारः।" विशेषा० टी० गा० १०२-१०३,४७५-४७६।

पृ० ७. पं० १९. 'पदार्थ' - तुलना-

"सुत्तं पयं पयत्थो संभवओ विग्गहो वियारो य ।

दूसियसिद्धी नयमयविसेसओ नेयमणुसुत्तं ॥" विशेषा० गा० १००२ ।

"संहिता च पदं चैव पदार्थः पद्विग्रहः ।

चालना प्रत्यवस्थानं व्याख्या तन्त्रस्य पद्विधा ॥" विशेषा० टी० १० ४०० ।

"संहिया य पयं चेव पयत्थो पयविग्गहो ।

चालणा य पसिद्धी य छिन्वहं विद्धि लक्खणं ॥ २०२ ॥

तत्र संहितेति कोऽर्थः, इलाह -

सन्निकरिसो परो होइ संहिया संहिया व जं अतथा। लोगुत्तर लोगम्मि य हवइ जहा धूमकेउ ति ॥ २०३॥

यो द्वयोर्बहूनां वा पदानां 'परः' अस्खिलतादिगुणोपेतो विविक्ताक्षरो झिटिति नेधा-॥ विनामर्थप्रदायी 'सिन्निकर्पः' संपर्कः स संहिता । अथवा यद् अर्थाः संहिता एपा संहिता । सा द्विविधा – लौकिकी लोकोत्तरा च । तत्र लौकिकी 'यथा धूमफेतुः' इति । यथा इति पदं धूम इति पदं केतुरिति पदम् ॥ ३०३ ॥

तिपयं जह ओवम्मे धूम अभिभवे केउ उस्सए अत्थो। को सु ति अग्गि उत्ते किं लक्खणो दहणपयणाई॥ २०४॥

'यथा धूमकेतुः' इति संहितासूत्रं त्रिपदम् । सम्प्रति पदार्घ उच्यते—यथेति औपम्ये । धूम इति अभिभवे, 'धूवि धूनने' इति वचनात् । केतुरिति उच्छ्ये । एप पदार्थः । धूमः फेतुरस्य इति धूमकेतुरिति पदविष्रहः । कोऽसौ इति चेत् अप्तिः । एवमुक्ते पुनराह— न किलक्षणः ? । सूरिराह— दहन-पचनादि । दहन-पचन-प्रकाशनसमर्थोऽर्चिप्मान् ॥ ३०४॥

अत्र चालनां प्रत्यवस्थानं चाह -

जइ एव सुक्त-सोवीरगाई वि होंति अग्गिमक्खेवो । न वि ते अग्गि पइन्ना किसणिग्गिगुणिनओ हेऊ ॥ २०५ ॥ दिश्वंतो घडगारो न वि जे उक्खेवणाइ तकारी । जम्हा जहुत्तहेऊसमिन्नओ निगमणं अग्गी ॥ २०६ ॥

यदि नाम दहन-पचनादिस्ति शुक्छ-सौवीरकाद्योऽपि दहन्ति, करीपाद्योऽपि पचन्ति, म खयोतमणिप्रभृतयोऽपि प्रकाशयन्ति ततस्तेऽपि अग्निर्भवितुमर्हन्ति – एप 'आहेपः' चालना । अत्र प्रत्यवस्थानमाह – 'नैव शुक्छाद्योऽग्निर्भवन्ति द्वि प्रतिहा 'हत्स्रगुपसमन्दित्त्वान्' इति हेतुः । 'हष्टान्तो घटकारः' । यथा हि घटकर्ता मृत्यिण्डद्ण्डचक्रस्त्रोद्दप्रयसहेतुकस्य शुक्

29

25

घटस्य कार्त्स्येनाभिनिर्वर्तकः; अभिनिर्वृत्तस्य चोत्सेपणोद्वहनसमर्थः, यथाऽन्ये पुरुषाः, न च ये घटस्योत्सेपणादयः तत्कारी घटस्याभिनिर्वर्तकः । एवमत्रापि यो दहति पचति प्रकाश-यति च यथा स्वगतेन रुक्षणेनासाधारणः स एव यथोक्तहेतुसमन्वितः परिपूर्णोऽग्निर्न शुक्कादय इति निगमनम् ॥ ३०५ ॥ ३०६ ॥

सम्प्रति छोकोत्तरे संहितादीनि दर्शयति –

उत्तरिए जह दुमाई तदत्थहेऊ अविग्गहो चेव । को पुण दुम्र ति चुत्तो मण्णइ पत्ताइउववेओ ॥ ३०७ ॥ तदभावे न दुम्र ति य तदभावे वि स दुम्र ति य पइन्ना । तग्गुणलद्भी हेऊ दिद्वंतो होइ रहकारो ॥ ३०८ ॥

सम्प्रति मतान्तरेणान्यथा व्याख्यालक्षणमाह -

सुत्तं पयं पयत्थो पयनिक्खेवो य निन्नयपसिद्धी । पंच विगप्पा एए दो सुत्ते तिन्नि अत्थिमि ॥ ३०९ ॥

प्रथमतोऽस्खिलतादिगुणोपेतं सूत्रमुचारणीयम्, ततः 'पदं' पदच्छेदो विघेयः । तदनन्तरं पदार्थः कथनीयः । ततः 'पदिनिक्षेपः' पदार्थनोदना । तदनन्तरं 'निर्णयप्रसिद्धिः' निर्णयवि
। धानम् । पदिवप्रदः पदार्थेऽन्तर्भूतः । एवमेते पद्ध 'विकल्पाः' प्रकाराः व्याख्यायां भवन्ति । अत्र सूत्रं पदिमिति द्वौ विकल्पौ सूत्रे प्रविष्टौ । 'त्रयः' पदार्थ-तदाक्षेप-निर्णयप्रसिद्धात्मका अर्थ इति ॥ ३०९ ॥" — वृहत् ।

पृ० ७. पं० २०. 'उपदेश्यदादों' - उपदेशपद गा० ८५९-८८५। घोडशक १.१०।

"ऊहादिरहितमाद्यं तद्युक्तं मध्यमं भवेज्ज्ञानम् । चरमं हितकरणफलं विपर्ययो मोहतोऽन्य इति ॥ वाक्यार्थमात्रविषयं कोष्टकगतवीजसिन्नमं ज्ञानम् । श्रुतमयमिह विज्ञेयं मिथ्याभिनिवेशरिहतमलम् ॥ यत्तु महावाक्यार्थजमितिसक्ष्मसुयुक्तिचिन्तयोपेतम् । उदक इव तैलविन्दुर्विसिपं चिन्तामयं तत् स्थात् ॥ ऐदम्पर्यगतं यद्विध्यादौ यत्नवत्त्रथेवोच्चैः । एतत्तु भावनामयमशुद्धसद्रत्नदीप्तिसमम् ॥" पोडशक १९.६-९ ॥ "मूअं केवलसुत्तं जीहा पुण होइ पायडा अत्थो । सो पुण चउहा भणिओ हंदि पयत्थाइभेएण ॥ १५५ ॥

'मूकं' मूकपुरुषतुल्यं कस्यचिदर्थस्यावाचकम्, 'केवलसूत्रं' व्याख्यानरहितसूत्रम् । अर्थः पनः प्रकटा जिह्वा, पराववोधहेतुत्वादिति । तद्रेदानाह । हंदीत्युपदर्शने । स पुनरर्थः पदार्थादिभेदेन चतुर्द्धो भणितः । तदुक्तम् —

> "पयवक्तमहावक्तत्थमइदंपजं च एत्थ चत्तारि । सुअभावावगमम्मि हंदि पगारा विणिहिट्टा ॥" [ उपदेशपद गा॰ ८५९ ]

ii.

II

तत्र पदार्थो यथाश्चतार्थः पद्यते गम्यतेऽर्थः सामान्यरूपोऽचालिताप्रत्यवस्थापितो चेनेति व्युत्पत्तेः । तदाह —

"अत्थपदेण हु जम्हा एत्थ पयं होइ सिद्धंति ॥" [ चपदेशपद गा० ८८३ ] वाक्यार्थः – चालनावाक्यार्थः । महावाक्यार्थश्च प्रत्यवस्थापनार्थे( वात्म॰ )वाक्यार्थः । ऐदम्पर्यार्थश्च तात्पर्यार्थः इति ॥ १५५ ॥

इत्थमर्थेचातुर्विध्यमन्येषामपि सम्मतमियाह -

अण्णेहि वि पांडिवन्नं एअं सत्तुग्गहाउ नद्वस्स । भद्वस्स य मग्गाओ मग्गन्नाणस्स णाएणं ॥ १५६ ॥

अन्यैरिप एतत्पूर्वोक्तं प्रतिपन्नम् अङ्गीकृतम् । कथिमत्याह – शत्रुप्रहान्नष्टस्य पाटिलपुत्रादी प्रिक्षितवतः पुरुपस्य कांचिद्विपमां भुवं प्राप्तस्य शत्रावुपिस्यते त्रहीण्यत्ययमिति भयात् पलायि-॥ तस्य ततो मार्गाद्वप्रस्य मार्गाद्वानस्य मार्गाववोधस्य ज्ञातेन दृष्टान्तेन । तस्य हि मार्गिनिहा-सार्थं दूरे पुरुपमात्रमज्ञातिविशेषं दृष्ट्वा सहसा तत्समीपगमनं न संभवति, कदाचित् शत्रुरिप भवेदयमिति संदेहात् । नापि तस्य परित्राजकादिवेशधारिणोऽपि समीपे पथपृच्छार्यं गमनं युक्तम्, शत्रोरिप पथिकविश्वासनार्थं तथाविधवेशप्रतिपत्तेः संभाव्यमानत्वात् । वालगृद्धादिभ्यः सत्यवादितयाऽनुमतेभ्यः पृच्छायोग्यं पुरुपं तु ज्ञात्वाऽनुकूले मनःपवनशङ्गादिना निरुप-॥ दवमार्गपरिज्ञानार्थं तत्समीपगमनं युज्यते । एवं हि अत्र पुरुपमात्रदर्शनतुल्यः पदार्यः, शत्रुवेशभेददर्शनतुल्यो वाक्यार्थः, वालादिभ्यः प्रामाणिकपुरुपावगमनतुल्यो महावाक्यार्यः, ऐदम्पर्यार्थस्तु शुद्धोऽधिकारी प्रष्टव्य इति द्रष्टव्यम् ॥ १५६ ॥

पदार्थोदीनामेव सम्भूय कार्यकारित्वं व्यवस्थापयति -

एत्थ पयत्थाईणं मिहो अवेक्खा हु पुण्णभावंगं । लोअम्मि आगमे वा जह वक्तत्थे पयत्थाणं ॥ १५७ ॥

अत्र पदार्थीदेषु अर्थभेदेषु, पदार्थादीनां निधः परस्परमपेक्षा क्रिनिकोत्पादरूपा पूर्ण-भावाङ्गं एकोपयोगाश्रययावत्पर्यायसिद्धिनिवन्धनम्, लोके आगमे वा यथा वाक्यार्थे पदार्थानाम् । अथ वाक्यार्थप्रतीतौ पदार्थप्रतीतीनां हेतुत्वान् तत्र तद्पेक्षा युज्यते । प्रकृते तु पदार्थीदीनामैदम्पर्यार्थपर्यवसन्नत्वेन कार्यान्तराभावात् क निधोऽपेक्षास्त्रियति चन् । न । ॥ यावत्पदार्थप्रतीतीनामेव वाक्यार्थप्रतीतित्वेन तेषां परस्परमपेक्षावत्पदार्थादीनां परस्परम-पेक्षोपपत्तः, सापेक्षपदार्थादिसमुदायात्मकोपयोग एव तदावरणक्षयोपदामहेतुत्वान् ॥ १५७॥

सत्र स्रोक एव तावस् पदार्धादीनां नियोऽपेक्षां च्युत्पाद्यति –

पुरओ चिद्वइ रुक्खो इय वक्ताओ पयत्यवृद्धीए । ईहावायपओयणवृद्धीओ हुंति इयराओ ॥ १५८ ॥

'पुरतिक्षिष्ठति वृक्षः' इति वाक्यात् पदार्धवृद्धाः नद्भिमुद्धदेशस्य सम्मे दृशः इत्या-कार्या ईहापायप्रयोजनविषया इतरा वाक्यार्धमहाबाक्यार्थेदम्पर्यार्धरीत्या बृद्धयो भवन्ति । तथाहि 'अप्रे वृक्षक्षिष्ठति' इति प्रतीत्मनन्तरं 'वृक्षो भयस्यं ति आछो वा स्वातिन्योः वा īĐ

15

20

इति वाक्यार्थप्रतीतिः प्रादुर्भवति । ततः प्रतिविशिष्टाकारावछोकनेन 'आम्र एवायम्' इति महावाक्यार्थधीः स्थात् । ततः पुरःसरम् 'आम्रार्थिना प्रवर्तितव्यम्' इत्येदम्पर्यार्थधीरिति । नहोवं प्रकारं विना निराकांक्षप्रतीतिः सिद्धोत् पदार्थमात्रज्ञानात् पदार्थसारितविशेषार्थ- जिज्ञासारूपाया आकांक्षाया अनुच्छेदात् वाक्यार्थस्थापर्यवसितत्वात् ॥ १५८ ॥

आगमेपि तामाह -

हंतव्या नो भूआ सव्वे इह पायडो चिय पयत्थो । मणमाईहिं पीडं सव्वेसिं चेव ण करिजा ॥ १५९ ॥

'सर्वाणि भूतानि न हंतव्यानि' इह प्रकट एव पदार्थः । मनआदिभिर्मनोवाकायैः पीडां वाधां सर्वेषामेव समस्तानामपि जीवानां न कुर्यात्, न विद्ध्यादिति ॥ १५९ ॥

> आवन्नमकरणिजं एवं चेइहरलोचकरणाई। इय वक्तरथो अ महावक्तरथो पुण इमो एतथ ॥ १६०॥

एवं सति चैत्यगृहलोचकरणादिकमकरणीयं साधुश्राद्धानां अकर्तव्यमापन्नम्, तत्रापि परपीडानुगमात् इत्येष वाक्यार्थञ्चालनागम्यः । महावाक्यार्थः पुनरत्रायम् ॥ १६०॥

> अविहिकरणंमि दोसो तो विहिणा चैव होइ जइअव्वं। अइदंपज्जत्थो पुण आणा धम्मम्मि सारो ति ॥ १६१॥

अविधिकरणेऽनीतिविधाने चैत्रगृहलोचादेः, दोषो हिंसापितः विधिकरणनान्तरीयका-सत्प्रवृत्तिनिवृत्तिपरिणामजनितस्याहिंसानुवन्धस्य प्रच्यवात् । तत् तस्मात् विधिनैव यतितव्यं भवति चैत्रगृहलोचाद्यथें । तदिदमुक्तम् —

> "अविहिकरणंमि आणाविराहणा दुद्वमेव एएसि । ता विहिणा जङ्अव्वं ति" – [ उपदेशपद गा॰ ८६७ ]

चैत्यगृहकरणविधिश्च-

"जिनभवनकरणविधिः शुद्धा भूमिर्दलं च काष्टादि । भृतकानतिसन्धानं खाशयष्टद्धिः समासेन ॥"

इंसादियन्थोक्तः । लोचकर्मविधिस्तु –

"धुवलोओ अ जिणाणं वासावासेसु होइ थेराणं । तरुणाणं चउमासे बुह्वाण होइ छम्मासे ॥"

इत्याद्युक्तः । ऐदम्पर्यार्थः पुनः 'आज्ञा धर्मे सारः' इति । तामन्तरेण धर्मेयुद्धापि कृतस्य निरवद्यत्वाभिमतस्यापि कार्यस्य निष्फलत्वादिति ॥ १६१ ॥

वाक्यान्तरमधिकृत्याह-

गंथं चएक एत्थं वि सचैअणाचेअणं चए वत्थुं। एस पयत्थो पयडो वक्तत्थो पुण इमो होइ॥ १६२॥

'त्रन्थं टाजेत्' इत्यत्रापि सचेतनमचेतनं च वस्तु टाजेन्न गृहीयात् इति एप प्रकटः पदार्थः । वाक्यार्थः पुनरयं च वक्ष्यमाणलक्षणो भवति ॥ १६२ ॥ वत्थाईण अगहणं एवं पत्तं मुणीण अविसेसा । आणाचाए दोसो नण्णह वत्थाइगहणे वि ॥ १६३ ॥

एवं सित अन्थमात्रप्रहणिनिषेषे मुनीनामिवशेषाद्वस्तादीनामप्रहणं प्राप्तं । न हि स्वर्णादिकं अन्थो वस्तादिकं च न प्रनथ इति विशेषोऽस्ति । आज्ञात्यागे 'जिणाण वारसस्त्वो उ'' इत्यादिवचनोहङ्क्षने वस्तादिप्रहणेऽपि दोषोऽतिरिक्तोपकरणस्याधिकरणरूपत्वात्, नान्यधा अज्ञाया अत्यागे वस्तादिप्रहणेऽपि दोषः ॥ १६३॥

एयमगहणं भावा अहिगरणचायओ मुणेअन्तं । एस महावकत्थो अइदंपजं तु पुन्तुत्तं ॥ १६४ ॥

यत एतद्वस्तादिग्रहणं भावात् तत्त्वतोऽधिकरणत्यागत आर्तध्यानादिपरिहारात् अप्रहणं मुणेअव्वंति ज्ञातव्यम् । अप्रहणपरिणामोपष्टम्भकं प्रहणमि खल्ज अप्रहणमेव । एप महा- "वाक्यार्थः । ऐदम्पर्यं तु पूर्वोक्तं आज्ञैव सर्वत्र धर्मे सार इति ॥ १६४ ॥

वाक्यान्तरमधिकृत्याह -

तवज्झाणाइ कुजा एत्थ पयत्थो उ सव्वहिं ओहा । छडुस्सग्गाईणं करणं सेयं सिवट्टं ति ॥ १६५ ॥

'तपोध्यानादि क्वर्यात्' अत्र वाक्ये पदार्थस्तु सर्वत्र ओघेन समर्थासमधीदिपरिहारसामा- "
न्येन शिवार्थं मोक्षार्थं षष्ठोत्सर्गादीनां करणं श्रेय इति ॥ १६५ ॥

तुच्छावत्ताईणं तकरणं अकरणं अओ पत्तं ! चहुदोसपसंगाओ वक्तत्थो एस दट्टच्वो ॥ १६६ ॥

तुच्छा असमर्थाः वालवृद्धादिलक्षणाः, अन्यक्ताश्च अगीतार्थाः, आदिनायस्यकहानि-योग्यादिष्रहस्तेषामतः पदार्थात् तत्करणं पष्ठोत्प्तर्गादिकरणं प्राप्तं घहुदोपप्रसंगात् शक्सिति- । क्रमेण तपोध्यानादिकष्टानुष्टानस्यार्तध्यानमयत्वेन तिर्थगाद्यशुभजन्माद्यापत्तेः अकरणं तत्त्व-तोऽकरणमेव तत्, एप वाक्यार्थो द्रष्टन्यः ॥ १६६ ॥

> एस महावक्तरथी समयावाहेण एत्थ जमदोसो । सन्वत्थ समयणीई अइदंपज्जत्थओ इट्टा ॥ १६७ ॥

एप महावाक्यार्थः यत्समयावाचेनागमानुहृद्धनेन, अत्रादोपः । आगमञ्जापनत्र । ध्यवस्थितः -

"तो जह न देह पीडा न यावि विमंससोणियतं च । जह षम्मज्झाणवुही तहा इमं होइ कायव्वं ॥" ऐदम्पर्यार्थत ऐदम्पर्यार्थमाश्रित्य सर्वत्र समयनीतिरागमनीतिरेव, इष्टाडिमनदा । उन्या एव सर्वत्राधिकार्यनिधकार्यादिविभागप्रदर्शनहेतुत्वात् ॥ १६७॥

· वाक्यान्तरमप्यधिकुत्याह —

दाणपसंसणिसेहे पाणवही तय च विचिपडिसेहो । एत्थ पयत्थी एसी जं एए दो महापादा ॥ १६८ ॥ दानप्रशंसायां प्राणवधः, तित्रपेषे च वृत्तिप्रतिपेधः, एतेनेदं सूत्रकृतांगसूत्रं छक्ष्यते —
"जे उ दाणं पसंसंति वहमिच्छन्ति पाणिणं ।
जे अण्णं पिंडसेहंति वित्तिच्छेयं कुणन्ति ते ॥" [स्त्रकृ० १.११.२०]

अत्र पदार्थ एषः यदेतौ द्वौ दानप्रशंसानिपेधौ महापापावश्चमगतिलाभान्तरायादिप्रवलपाप-• प्रकृतिवन्धहेतुत्वादिति ॥ १६८ ॥

> वकत्थो पुण एवं विच्छेओ होज देसणाईणं। एयं विसेसविसयं जुजह भणिअं तु वोत्तुं जे।। १६९॥

वाक्यार्थः पुनरेवमभ्युपगम्यमाने देशनादीनां पात्रापात्रादिविषयदानविधिनिपेधादिदेश-नादीनां विच्छेदः स्थात् —

> "धर्मस्यादिपदं दानं दानं दारिद्यनाञ्चनम् । जनप्रियकरं दानं दानं सर्वार्थसाधनम् ।। बीजं यथोपरे क्षिप्तं न फलाय प्रकल्प्यते । तथाऽपात्रेषु यद्दानं निष्फलं तद्विदुर्वधाः ॥"

इत्यादिदेशनाप्रयुत्तौ जीविहसानुमतिलाभान्तरायप्रसङ्गस्य वज्रलेपायमानत्वात् । तस्मात् । एतद्रणितं तु विशेषविषयं वक्तुं युज्यते, जे इति पादपूरणार्थो निपातः ॥ १६९ ॥

आगमविहिअणिसिद्धे अहिगिच पसंसणे णिसेहे अ। लेसेण वि णो दोसो एस महावक्तगम्मत्थो ॥ १७०॥

आगमे सिद्धान्ते विहितं निपिदं च दानमधिकृत्य प्रशंसने निपेघे च छेशेनापि नो दोषः । सत्प्रवृत्तिकृपस्य विहितदानव्यापारस्य हिंसाकृपत्वाभावेन तत्प्रशंसने हिंसानुमोदनस्था
असङ्गात् । प्रत्युत सुकृतानुमोदनस्थेव सम्भवात्, निपिद्धदानव्यापारस्य च असत्प्रवृत्तिकृपस्य निपेघे वृत्तिच्छेदपरिणामाभावेनान्तरायानर्जनात् । प्रत्युत परिहतार्थप्रवृत्त्यान्तरायकर्मविच्छे- द एव । तदिदसुक्तसुपदेशपदे —

"आगमविहिअं तंते पिंडिसिद्धं चाहिगिच णो दोसो चि" – [गा० ८७९]
आगमविहितं संस्तरणे सुपात्रे शुद्धभक्तादिदानम् । असंस्तरणे त्वशुद्धभक्तादिदानमि
अतित्रिषद्धं च कुपात्रदानादिकमनुकम्पादानं तु कापि न निपिद्धं यदाह –

"मोक्खरथं जं दाणं तं पड् एसो विही समक्खाओ । अणुकम्पादाणं पुण जिणेहिं न कयावि पिडसिद्धं ॥"

एष महावाक्यगम्योर्थः ॥ १७० ॥

38

अइदंपजतथो पुण मोक्खंगं होइ आगमावाहा । एवं पइसुत्तं चिय वक्खाणं पायसो जुत्तं ॥ १७१ ॥

ऐदम्पर्यार्थः पुनर्मोक्षाङ्गं भवति, आगमावाधा आगमार्थानुसङ्गनम् । अतिदेशमाह – एवसुपदर्शितप्रकारेण प्रतिसूत्रं यावन्ति स्त्राण्यङ्गीकृसं प्रायशो व्याख्यानं युक्तं अतिसं- क्षिप्तरुचिश्रोत्राद्यपेक्षया प्रायश इत्युक्तम् ॥ १७१॥

कुत एतदित्यत आह -

एवं सम्मन्नाणं दिद्वेद्विरोहनाणविरहेण । अण्णयरगमा कासइ सुअमिहरा कासइ अनाणं ॥ १७२ ॥

एवं प्रतिसूत्रमुक्तक्रमेण व्याख्याने सम्यग्ज्ञानं व्युत्पन्नस्य निराकांक्षप्रतीतिरूपं स्यात्। इत्थमेव खल्वेतत् श्रुतचिन्ताभावनात्मकत्वेन परिपूर्णतामास्कन्दति। इत्थया एवं व्याख्याना- अभावे अन्यत्रगमादेकत्रसर्थमार्गमनन्तगमश्रुतमध्यपित्तमाश्रित्य कस्यचिद्विपरीताभिनिवेश-रिह्तस्य श्रोतुः दृष्टेष्टविरोधज्ञानविरहेण शास्त्रेत्रसमानशास्त्रान्यत्रदिकद्वत्वज्ञानाभावेन श्रुतं अश्रामाण्यज्ञानास्कंदितश्रुतज्ञानमात्रं भवति, न तु चिन्ताभावनाभ्यां परिपूर्णम्, कस्यचित्तु विपरीताभिनिवेशवतः श्रोतुः अज्ञानं विरुद्धत्वेन अश्रामाण्यज्ञानास्कंदितत्वात् तत्त्वतोऽज्ञान-मेव तत् स्यात् ॥ १७२ ॥" — उपदेशरहस्य।

पृ० ७. पं० २१. 'सन्वे पाणा' -

"उरालं जगतो जोगं विवजासं पिलिति य ।
सन्वे अकंतदुक्खा य अओ सन्वे अहिंसिता ॥
एयं खु नाणिणो सारं जन्न हिंसइ किंचण ।
अहिंसा समयं चेव एतावन्तं वियाणिया ॥" स्वरू १.१.४.९-१०।
१.११.९-१०।

"प्रमायं कम्ममाहंसु अप्पमायं तहाऽत्ररं" - स्वरू॰ १.८.३।

'से जहा नाम मम अस्सायं दंडेण वा'' हम्ममाणस्स'' जाव होमुक्यणणमायमि हिंसाकारगं दुक्लं भयं पिंडसंवेदेनि इचेवं जाण सब्वे जीवा सब्वे भूता सब्वे पाणा सब्वे सत्ता दंडेण वा हम्ममाणा जाव होमुक्खणणमायमि हिंसाकारगं दुक्तं भयं पिंडसं '' वेदेन्ति, एवं नचा सब्वे पाणा जाव सत्ता ण हंतव्वा ण अज्ञावेयव्वा ण पिरपेनव्वा ण पिरतावेयव्वा ण उह्वेयव्वा । से वेमि जे य अतीता जे य पहुपन्ना ने य आगिनित्मा अरिहंता भगवन्ता सब्वे ते एवमाइक्खन्ति जाव पर्वेति — सब्वे पाणा जाय सत्ता प हंतव्वा जाव ण उह्वेयव्वा — एस धम्मे धुवे णीतिए सासए सिनिध होगं देवन्निहं पवेद्र प्रमुक्त २,१,१५। २,२,४१।

"जे केइ खुद्गा पाणा अहवा संति महालया। सरिसं तेहिं वेरंति असरिसंति य नो वए॥" एप्रतः २५८।

.60

"कम्मं चयं न गच्छइ चउव्तिहं भिक्खुसमयम्मि ॥" स्त्रक् नि॰ ३१।

"कर्म चयं उपचयं चतुर्विधमिष न गच्छति भिक्षुसमये शाक्यागमे । चातुर्विध्यं तु कर्मणोऽविद्योपचितम् — अविद्यानमविद्या तयोपचितम् , अनाभोगकृतमित्यर्थः । यथा मातुः स्तनायाक्रमणेन पुत्रव्यापत्तावष्यनाभोगात्र कर्मोपचीयते । तथा, परिज्ञानं परिज्ञा — केवलेन मनसा पर्यालोचनम् । तेनाषि कस्यचित्राणिनो व्यापादनाभावात् कर्मोपचयाभाव इति । तथा, ईरणमीर्या — गमनम् । तेन जनितमीर्याप्रत्यम् । तदिष कर्म उपचयं न गच्छति प्राणिव्यापादनाभिसन्धेरभावादिति । तथा, स्वप्नान्तिकं — स्वप्नप्रत्ययं कर्म नोपचीयते यथा स्वप्नभोजने तृहयभावः ।" स्त्रकृ० टी० पृ० ११ ।

'साम्प्रतं यदुक्तं निर्युक्तिकारेणोद्देशकार्थाधिकारे – 'कर्म चयं न गच्छति चतुर्विधं ।' भिक्षुसमये' इति तद्धिकृत्याह –

#### अहावरं पुरक्खायं किरियावाइदरिसणं । कम्मचितापणद्वाणं संसारस्स पवहुणम् ॥ २४ ॥

'अथे'त्यानन्तर्ये, अज्ञानवादिमतानन्तरिमदमन्यत् 'पुरा'-पूर्वम्, आख्यातम् — कथितम्, किं पुनस्तदित्याह् — 'क्रियावादिदर्शनम्' क्रियेव चेत्यकर्मादिका प्रधानं मोक्षाङ्गमित्येवं विदेतुं शिलमेषां ते क्रियावादिनः, तेषां दर्शनम् — आगमः-क्रियावादिदर्शनम् । किंभूतास्ते क्रियावादिन इत्याह् — कर्मणि — ज्ञानावरणादिके चिंता — पर्यालोचनम् — कर्मचिंता, तस्याः प्रनष्टाः अपगताः कर्मचिन्ताप्रनष्टाः । यतस्ते अविज्ञानाद्युपचितं चतुर्विधं कर्मवन्धं नेच्छन्ति अतः कर्मचिन्ताप्रनष्टाः । तेषां चेदं दर्शनं संसारवर्धनमिति ॥ २४॥

यथा च ते कर्मचिन्तातो नष्टास्तथा दर्शयितुमाह -

# जाणं काएणञ्णाउट्टी अवुहो जं च हिंसति । पुट्टो संवेदइ परं अवियत्तं खु सावजं ॥ २५ ॥

यो हि 'जानन्' अवगच्छन् प्राणिनो हिनस्ति, कायेन चानाकुट्टी, 'कुट्ट छेदने' आकुट्टन-माकुट्टः स विद्यते यस्यासावाकुट्टी नाकुट्टयनाकुट्टी। इदमुक्तं भवति—यो हि कोपादेनिमि-त्तात् केवलं मनोव्यापारेण प्राणिनो व्यापादयति, न च कायेन प्राण्यवयवानां छेदनभेद-नादिके व्यापारे वर्तते न तस्यावद्यं, तस्य कर्मोपचयो न भवतीत्यर्थः। तथा, अद्युषः अजा-नानः कायव्यापारमात्रेण यं च हिनस्ति प्राणिनं तत्रापि मनोव्यापाराभावात्र कर्मोपचय इति। अनेन च स्त्रोकार्धेन यदुक्तं निर्युक्तिकृता यथा—'चतुर्विधं कर्म नोपचीयते भिक्ष-समये' इति तत्र परिज्ञोपचितमविज्ञोपचिताल्यं भेदद्वयं साक्षादुपात्तं शेषं त्वीर्योपथस्वप्रान्ति-कभेदद्वयं च शब्देनोपात्तम्।

क्यं वाहें तेषां कर्मोपचयो भवति इति ?। उच्यते — यद्यसौ हन्यमानः प्राणी भवति, हन्तुश्च यदि प्राणीत्येवं ज्ञानमुत्पद्यते तथैनं हन्मि इत्येवं च यदि बुद्धिः प्रादुः व्यात्, एतेषु च सत्सु यदि कायचेष्टा प्रवर्तते, तस्यामिष यद्यसौ प्राणी व्यापाद्यते ततो हिंसा ततश्च कर्मो- पचयो भवतीति। एपामन्यतराभावेऽिष न हिंसा, न च कर्मचयः। अत्र च पद्धानां पदानां द्वात्रिशद्वज्ञा भवन्ति। तत्र प्रथमभक्षे हिंसकोऽपरेष्वेक्तिश्चरत्विहंसकः। तथा चोक्तं —

टिप्पणानि ।

"प्राणी प्राणीज्ञानं वातकचित्तं च तद्गता चेष्टा। प्राणिश्र विप्रयोगः पश्चभिरापद्यते हिंसा॥"

किमेकान्तेनैव परिज्ञोपचितादिना कर्मोपचयो न भवत्येव १ । भवति काचिद्वयक्त-मात्रेति दर्शयितुं क्लोकपद्यार्धमाह — 'पुट्टोति' । तेन केवलमनोव्यापाररूपपरिज्ञोपचितेन केवलकायित्रयोत्थेन वाऽविज्ञोपचितेनेर्यापथेन स्वप्नान्तिकेन च चतुर्विचेनापि कर्मणा 'रृष्टः' क्ष्र्यच्छप्तः संस्तत्कर्माऽसौ स्पर्शमात्रेणैव परमनुभवति । न तस्याधिको विपाकोऽस्ति । कुड्यापतितसिकतामुष्टिवत्स्पर्शोनन्तरमेव परिशटतीत्यर्थः । अत एव तस्य चयाभावोऽभि-धीयते । न पुनरत्यन्ताभाव इति । एवं च कृत्वा तद् 'अव्यक्तम्' अपरिस्कृटम् । खुरव-धारणे । अव्यक्तमेव, स्पष्टविपाकानुभवाभावात् । तदेवमव्यक्तं सहावद्येन — गर्होण वर्तते तत्परिज्ञोपचितादिकर्मेति ॥ २५ ॥

ननु यद्यनन्तरोक्तं चतुर्विधं कर्म नोपचयं याति कथं तर्हि कर्मोपचयो भवतीत्येतदा-शक्क्याह —

> संतिमे तउ आयाणा जेहिं कीरइ पावगं । अभिकम्मा य पेसा य मणसा अणुजाणिया ॥ २६ ॥

'सन्ति' विद्यन्ते अमूनि त्रीणि आदीयते स्वीक्रियते अमीभिः कर्म इत्यादानानि । एतदेव एद्शेयति—यैरादानैः 'क्रियते' विधीयते, निष्पाद्यते 'पापकं' करमपं तानि चामूनि । तद्यया — 'अभिक्रम्येति' आभिमुख्येन वध्यं प्राणिनं क्रान्त्वा — तद्वाताभिमुखं चित्तं विधाय, यत्र ग्वत एव प्राणिनं व्यापाद्यति तदेकं कर्मादानम् । तथा, अपरं च प्राणिधाताय प्रेष्यं समादिदय यत्प्राणिव्यापादनं तद्वितीयं कर्मादानम् । तथा, अपरं व्यापादयन्तं मनसाऽनुजानीत इत्येवन् रुतीयं कर्मादानम् । परिज्ञोपचिदास्यायं भेदः — तत्र केवलं मनसा चिन्तनम्, इह स्वपरेण । व्यापाद्यमने प्राणिन्यनुमोदनमिति ॥ २६ ॥

तदेवं यत्र खयं कृतकारितानुमतयः प्राणिघाते क्रियमाणे विचन्ते क्रिष्टाप्यवसायस्य प्राणातिपातश्च तत्रैव कर्मोपचयो नान्यत्र इति द्शियितुमाह —

::

एते उ तउ आयाणा जेहिं कीरइ पावगं । एवं भावविसोहीए निन्वाणमभिगच्छति ॥ २७ ॥

तुरवधारणे। एतान्येव पूर्वोक्तानि त्रीणि व्यस्तानि समस्तानि वा खादानानि पैर्दुष्टाध्य-वसायसव्यपेक्षैः पापकं कर्म उपचीयते इति। एवं च खिते यत्र कृतकारितानुमतयः प्राणि-व्यपरोपणं प्रति न विद्यन्ते तथा भावविद्युद्ध्या अरक्तिष्टिष्टुद्ध्या प्रवर्तमानन्य सत्यि प्राप्ता-तिपाते केवलेन मनसा, कायेन वा मनोभिसन्धिरिहतेन, च्भपेन वा दिसुद्ध्युद्धेनं कर्मोपचयः। तदभावाच निर्वाणं सर्वद्वन्द्वोपरितस्थभावं खिनाच्छति आभिसुम्येन ॥ प्राप्नोतीति॥ २७॥

भावशुद्ध्या प्रवर्तमानस्य कर्मवन्धो न भवतीसवार्षे च्छान्द्रमार – पुत्तं पिया समारव्भ आहारेज असंवर् । श्रुंजमाणो य मेहावी कम्मणा नोवलिप्पर् ॥ २८॥ श्रु॰ १९

18

25

पुत्रं अपसं पिता जनकः 'समारभ्य' ज्यापाद्य आहारार्थं केस्याञ्चित्तयाविधायामापित् तदुद्धरणार्थं अरक्तद्विष्टः 'असंयतो' गृहस्थस्तिपिशितं भुञ्जानोपि, चशन्दस्यापिशन्दार्थ-त्वादिति, तथा मेघान्यपि संयतोपीत्यर्थः । तदेवं गृहस्थो भिक्षुर्वा शुद्धाशयः पिशिताश्यपि कर्मणा पापेन नोपिलप्यते नाश्चिष्यत इति । यथा चात्र पितुः पुत्रं न्यापाद्यतस्तत्रारकतः दिष्टमनसः कर्मवन्धो न भवति, तथान्यस्यापि अरक्तद्विष्टान्तः करणस्य प्राणिवधे सत्यपि न कर्मबन्धो भवतीति ॥ २८ ॥

- सांप्रतमेतरूपणायाह -

मणसा जे पउस्सन्ति चित्तं तेसिं ण विज्ञह् । अणवज्जमतहं तेसिं ण ते संवुडचारिणो ॥ २९ ॥ इचेयाहिं य दिद्वीहिं सातागारविणिस्सिया । सरणंति मन्नमाणा सेवती पावगं जणा ॥ ३० ॥ जहा अस्साविणिं नावं जाइअंधो दुरुहिया । इच्छई पारमागंतुं अंतरा य विसीयई ॥ ३१ ॥ एवं तु समणा एगे मिच्छदिद्वी अणारिया । संसारपारकंखी ते संसारं अणुपरियद्वंति ॥ ३२ ॥

ये हि कुतिश्चिन्निसित्तात् मनसा अन्तःकरणेन 'प्रदुष्यन्ति' प्रद्वेषमुपयान्ति तेषां वधपरिणतानां शुद्धं चित्तं न विद्यते । तदेवं यत्तैरभिहितम्—यथा केवलमनःप्रद्वेषेऽपि अनवद्यं
कर्मोपचयाभाव इति तत् तेषां 'अतथ्यम्' असद्र्थाभिधायित्वं । यतो न ते संदृतचारिणो
मनसोऽशुद्धत्वात् तथाहि — कर्मोपचये कर्तव्ये मन एव प्रधानं कारणं यतः तैरिप मनोरहितकेवलकायव्यापारे कर्मोपचयाभावोऽभिहितः, ततश्च यत् यस्मिन् सित भवति असित
तु न भवति, तत् तस्य प्रधानं कारणमिति । नतु तस्यापि कायचेष्टारहितस्याकारणत्वमुक्तम् ।
सित्यम्, उक्तम्, अयुक्तं तु उक्तम् । यतो भवतेव 'एवं भावविशुद्धा निर्वाणमिनाच्छती'ति भणता मनस एवकस्य प्राधान्यमभ्यधायी, तथान्यदिष अभिहितम् —

"चित्तमेव हि संसारो रागादिक्लेशवासितम् । तदेव तैर्विनिर्मुक्तं भवान्त इति कथ्यते ॥"

तथाऽन्यैरपि अभिहितम् -

"मतिविभव ! नमस्ते यत् समत्वेऽपि पुंसाम्, परिणमित शुभांशेः कल्मशांशेस्त्वमेव । नरकनगरवर्त्मप्रस्थिताः कष्टमेके, उपचितशुभशकत्या सूर्यसम्मेदिनोऽन्ये ॥"

तदेवं भवदभ्युपगमेनैव क्षिष्टमनोव्यापारः कर्मवन्यायेत्युक्तं भवति । तथा ईर्यापयेपि यद्यनुपयुक्तो याति ततोऽनुपयुक्ततेव क्षिष्टचित्ततेति कर्मवन्यो भवत्येव । अथोपयुक्तो याति वतोऽप्रमन्तत्वाद्वन्थक एव । तथा चोक्तम् —

> "उचालियम्मि पाए इरियासमियस्स संकमहाए। वावजेज कुलिङ्गी मरेज तं जोगमासज।।

णो य तस्स तन्त्रिमित्तो वन्घो सुहुमो वि देसिओ समए । अणवज्जो उपयोगेण सन्त्रभावेण सो जम्हा ॥" [कोघाने॰ ०४८,०४९]

खप्रान्तिकेऽप्यशुद्धचित्तसद्भावादीपद्गन्धो भवत्येव । स च भवताप्यभ्युपगत एव 'अव्यक्तं तत्सावद्यम्' इत्यनेन । तदेवं मनसोऽपि छिष्टस्येकस्येव व्यापारे वन्यसद्भावात् यदुक्तं भवता प्राणी प्राणिज्ञानिसत्यादि तत्सर्वं प्रवत इति । यद्प्युक्तम् — 'पुत्रं पिता समा- 'रभ्य' इत्यादि तद्प्यनालोचिताभिधानम् । यतो मारयामीत्येवं यावत्र चित्तपरिणामोऽभूत् तावत्र कश्चिद्यापाद्यति । एवंभूतचित्तपरिणतेश्च कथमसंछिष्टवा १ । चित्तसंछेरो चावरयं-भावी कर्मवन्ध इत्युभयोः संवादोऽत्रेति ।

यद्पि च तैः कचिदुच्यते यथा — 'परन्यापादितपिशितमक्षणे परहस्ताकृष्टाङ्गारदाहामाय-षत्र दोषः' इति — तद्पि उन्मत्तप्रलपितवद्नाकर्णनीयम् । यतः परन्यापादिते पिशित-॥ भक्षणेऽनुमतिरप्रतिहता, तस्याश्च कर्मवन्य इति । तथा चान्यैरपि अभिहितम् —

> "अनुमन्ता विशसिता संहर्ता क्रयविक्रयी। संस्कर्ता चोपभोक्ता च घातकथाए घातकाः॥"

यच कृतकारितानुमतिरूपमादानत्रयं तैरभिहितं तर्ज्जेनेन्द्रमवलवाखादनमेय तैरकारीवि । तदेवं कर्मचतुष्टयं नोपचयं यातीत्येवं तद्भिद्धानाः कर्मचिन्तावो नष्टा इति सुप्रविष्टित- ॥ मिद्म्" – सूत्रक्ट० १.१.२.२४-३२ । २.४ ।

"शाक्यपुत्रीया भिक्षव इद्मूचुः –

पिन्नागिपंडीमिन निद्ध सले केइ पएजा पुरिसे इमे ति। अलाउपं नानि कुमारएत्ति स लिप्पित पाणिनहेण अम्हं ॥ अहनानि निद्धूण मिलक्खु सले पिन्नागगुद्धीइ नरं पएजा। कुमारगं नानि अलागुपंति न लिप्पइ पाणिनहेण अम्हं ॥ पुरिसं च निद्धूण कुमारगं ना सलंमि केइ पए जायतेए। पिन्नायपिण्डं सतिमारुहेत्ता गुद्धाण तं कप्पति पारणाए॥"

द्प्रक्ष• २.६.२६-१८।

"हिस्तितापसाः परिवृत्य तस्थुरिदं च प्रोचुरित्याह -

संवच्छरेणावि य एगमेगं वाणेण मारेउ महागयं तु । सेसाण जीवाण दयद्वयाए वासं वयं विचि पक्रप्यामी ॥" पहर कारका

"अजयं चरमाणो य पाणभृयाइ हिंसइ । भन्धइ पावयं कम्मं तं से होइ कड्ड फर्ट ॥ १ ॥ कहं चरे, कहं चिट्ठे, कहमासे, कहं सए । कहं भ्रंजन्तो भासन्तो, पावकम्मं न दन्धइ १ ॥ ७ ॥ जयं चरे जयं चिट्ठे जयमासे जयं सए । जयं भ्रंजंतो मासंतो पावकम्मं न बन्धह ॥ ८ ॥

सन्त्रभ्यप्पभ्यस्स सम्मं भ्याइ पासओ ।
पिहिआसवस्स दंतस्स पावकम्मं न बंधइ ॥ ९ ॥" दशक्ष ४ ।
'सन्त्रे जीवा वि इच्छन्ति जीविउं न मरिजिउं ।
तम्हा पाणिवहं घोरं निग्गन्था वज्जयंति णं ॥ ११ ॥" दशक्ष ५ ।
''हिंसाए पिडवक्खो होइ अहिंसा चउन्त्रिहा सा उ ।
दन्त्रे भावे अ तहा अहिंसऽजीवाइवाओति ॥" दशक्ष निकणा ४५ ।

"तत्रायं भङ्गकभावार्थः — द्रव्यतो भावतश्च इति — जहा केइ पुरिसे मिअवहपरिणामपरिणए मिअं पासित्ता आयत्राइड्डियकोदंडजीवे सरं णिसिरिज्ञा, से अ मिए तेण सरेण विद्धे
मए सिया, एसा द्व्वओ हिंसा भावओ वि । या पुनर्द्व्यतो न भावतः सा खलु ई्यादिग समितस्य साधोः कारणे गच्छत इति — उक्तं च—उचालिअस्मि " इस्विवित्यकायं रज्जुं पासित्ता
न द्रव्यतः सेयम् — जहा केवि पुरिसे मंदमंदपगासप्पदेसे संठियं ईसिवित्यकायं रज्जुं पासित्ता
एस अहित्ति तव्वहपरिणामपरिणए णिकड्डियासिपत्ते दुअं दुअं छिदिज्ञा, एसा भावओ
हिंसा न द्व्वओ । चरमभंगस्तु शून्य इति एवंभूतायाः हिंसायाः प्रतिपक्षोऽहिंसेति ॥" दश्वै॰
हा॰ प्र॰ २४। भगवती॰ १८। ३.३। ५.६। ७.२,१०। ८.४। १८.३,८। दश॰ चु॰ प्र॰ २०। पृ० १४४।

"मरदु वो जीयदु जीवो अयदाचारस्स णिच्छिदा हिंसा। पयदस्स नत्थि वन्धो हिंसामित्तेण समिदस्स ॥" प्रवच० ३:१०।

''प्रमत्तयोगात् प्राणव्यपरोपणं हिंसा" – तत्त्वार्थं० ७.८। ''प्रमत्तो यः कायवाङ्मनोयोगैः' प्राणव्यपरोपणं करोति सा हिंसा" – तत्त्वा॰ भा॰ ७.८।

"प्रमत्त एव हिंसको नाप्रमत्तः इति प्रतिपादयति । प्रमत्तो हि आप्तप्रणीतागमनिरपेक्षो व्यूरोत्सारितपारमर्षसूत्रोदेशः स्वच्छन्दप्रभावितकायादिष्टत्तिरज्ञानवहुलः प्राणिप्राणापहारमवइयंतया करोति । द्रव्यभावभेदद्वयानुपातिनी च हिंसा । तत्र कदाचित् द्रव्यतः प्राणातिपातः न भावतः । स्वपरिणामनिमित्ते च हिंसाहिंसे । परमार्थतः परिणामो मलीमसोऽवदातस्र । परस्तु किञ्जिन्निमित्तमाश्रित्य कारणीभवति हिंसायाः । स च द्रव्यतो व्यापन्नो न
व्यापन्न इति नातीवोपयोगिनी चिन्ता ।

- तत्र यदा ज्ञानवानभ्युपेतजीवस्वतत्त्वः श्राद्धः कर्मक्षपणायैव चरणसम्पदा प्रवृत्तः कािश्चिद्धम्यां क्रियामधितिष्ठन् प्रवचनमातृभिरनुगृहीतः पादन्यासमार्गावलोकितपिपीलिकार्दि-सत्त्वः समुत्क्षिप्तं चरणमाक्षेष्ठं असमर्थः पिपीलिकादेरुपरि पादं न्यस्यति, उत्क्रान्तप्राणश्च प्राणी भवति तदास्य द्रव्यप्राणव्यरोपणमात्राद्यन्तशुद्धाशयस्य वाक्यपरिजिहीपीविमलचेतसो नािल्ल हिंसकत्वम् ।
- कदाचित् भावतः प्राणातिपातः, न द्रव्यतः । कषायादिप्रमादवशवर्तिनः खलु मृगयोराकृष्ठकितकोदण्डस्य शरगोचरवर्तिनमुद्दिश्येणकं विसर्जितशिलीमुखस्य शरपातस्थानादपस्ते
  सारङ्गे चैतसोऽशुद्धत्वात् अकृतेऽपि प्राणापहारे द्रव्यतोऽप्रध्वस्तेष्विप प्राणेषु भवत्येव हिंसा,
  हिंसारूपेण परिणतत्वात् काण्डक्षेपिणः, खकृतदृढायुष्यकर्मशेषाद्पसृतो मृगः पुरुपाकाराभ,
  चेतस्तु हन्तुरतिक्षिष्टमेवातो व्यापादकम् । तथा तस्यानवदातभावस्य जिघांसोरुत्कान्तजन्तु-
- » प्राणकलापस्य भावतो द्रन्यतव्यं हिंसा इति ।

एवमुदिते विकल्पत्रये प्रमत्तयोगत्वं द्वितीयतृतीयविकल्पयोः, अतस्तयोरेव हिंसकत्वं, न प्रथमस्येति

सादेतत् — अस्त तृतीयिवकले प्राणातिपातः, संपूर्णलक्षणत्वात् । मार्यमाणः प्राणी यदि भवति, हन्तुश्च प्राणीति यदि विज्ञानं जातं, हन्मीति च यदि वधकचित्तोत्पादः, यदि च व्यापादितः स्यात् सर्वं चैतद्वपपत्रं तृतीये । द्वितीयिवकले तु नात्येतत् समत्तम् अतः क् कथं तत्र हिंसकत्वम् ? । एतदेव च प्राणातिपातलक्षणमपरं स्पष्टतरं प्रपद्धितम् —

"प्राणातिपातः संचिन्त्य परसाभ्रान्तमारणम् ।" [ अभिष॰ ४.७३ ] इति द्विविधं मारणं संचिन्त्यासंचिन्त्य च । संचिन्त्यापि द्विविधम् — भ्रान्तस्याभ्रान्तस्य

कस्य तजीवितम् १ । यस्तदभावानमृत इति । यः प्राणी जीवितस्याभावानमृतो भवित । स दौद्रानां नानि नैरात्म्यवादिलात् । अत एवं मुच्छति । कस्यति पष्टीम् । पुद्रलवादे पुद्रलप्रतिपेधप्रकरणे । अस्यात्मनि यस्येयं स्मृतिः । किमर्थेषा पष्टीत्यत्र प्रदेशे चिन्तयिष्यामि । आस्तां तावदेतत् सामान्यासिकम् इत्यभिप्रयः । तन्मात् सेन्द्रियः कायो जीवतीति । सेन्द्रियस्यैव कायस्य तजीवितम् । नात्मन इति दर्शयित । स एव चानिन्द्रियो मृत इति ।

अद्युद्धिपूर्वादिति विस्तरः। असंचिन्त्यकृताद् अपि प्राणातिपातात् कर्तुर्यमी यया अप्रिसंसर्धायद्विपूर्वा असंचिन्त्यकृताद् दाह इति निर्प्रन्या नप्राटकाः । तेषां निर्प्रन्यानामेवंवादिनामवृद्धिपूर्वेऽपि परशीदर्शनगरंत्र एप प्रसंगः। पापप्रसंग इत्यर्थः । अप्रिद्धान्तात् । निर्प्रन्यदिरितेशोवने च । निर्प्रन्यदिरितेशोवपदिनं च इःखोत्पादनग्रथमावेऽप्यथमंप्रसंगः। अप्रिदाहवत् । कष्टतपोदेशने च । निर्प्रन्यतास्त्रर्थमंप्रसंगः। परस्य दुःखोत्पादनमधर्माय भवतीति कृता । तद्विपृचिकामरणे च । निर्प्रन्यानां निष्ट्यिक्या अर्वारणेत् मरणे । पादुः—अन्नदादुः । अधर्मप्रसाः । अन्नदानेन मरणकारणात् । अप्रुद्धिपूर्वोऽपि हि प्राविद्याः कर्त्यत्यम् मरणेति । मातुर्गभस्थयेथ । मातुर्गभस्थस्य चान्योन्यदुःखनिमित्तवात् अधर्मप्रसाः । तत एयाविद्यान्ताद् । यन्यस्ति च मतिक्रयासंवन्धात् । प्राणातिपातिक्रयासंवन्धात् । अधर्म प्रसाः । पप्पे हि स्रति प्राणादिपातिक्रया मध्यस्य गर्वादे । अप्रिस्ताध्ययदाहवत् । अप्रितिक्रयासंवन्धात् । अधर्म प्रसाः । पप्पे हि सर्वि प्राणादिपातिक्रया मध्यस्य गर्वादे । अप्रिस्ताध्ययदाहवत् । अप्रिरित्तेष्व परेण वधादि अपर्मस्ताप्रसाः । परेणाति सर्वारणः सर्विद्वित्रीणः द्वाद्यत्य । अप्रसाः । सरेणाति सर्वारणः सर्विद्वित्रीणः प्रमाणीकियते । न दा द्वान्यनाप्रसरित्व विद्वान्दिनित्ताः प्रप्रतिविद्वानेति । प्राणाति वधात् । पापप्रसन्नः । निर्हे वृद्धिविद्येषः प्रमाणीकियते । न दा द्वान्यनाप्रसरित्व विद्वार्थानिति । प्रप्रसाः । निर्हे वृद्धिविद्येषः प्रमाणीकियते । न दा द्वान्यनाप्रसरित्व विद्वार्थानिति । स्पुटार्था० ए० ४०४ पं० ३१ ।

"अन्यत्र संशाविश्रमादिति । यदि देवदत्तद्रव्यं हरामीलिमिश्रयमायो यहपत्तर्य्यं हराडि गरणस्तर्यन्ति अमिश्रायः।"—रफुटार्घा० पृ० ४०६. पं० ५ ।

"प्राणातिपातपरिति । यथा देवदत्तं मारणसीलभिष्ठापेण व्ययतं मारणने र प्राणादिक्यं भवति तद्यः । इत्यान्यसम् वस्त्ति प्रयोगोऽभिष्ठेतोऽन्यय वस्त्त परिभुक्तमिति न स्वत् वाममिष्याच्यः शत्यरे ।" सृष्टार्थाः पृ० ४०६, पं० १३।

<sup>9. &</sup>quot;संज्ञाय परिच्छियेल्यंः । नान्यं श्रमिलेति । न श्रान्लाऽन्यं मार्यित इल्यंः । क्षणिकेषु स्कन्धेप्रिति । खरसेनैव विनश्वराणां स्कन्धानां कथं अन्येनैपां निरोधः कियत इल्लिभप्रायः । प्राणो नाम वायुः । कायित्त-संनिश्रितो वर्तत इति । कयं चित्तसंनिश्रितो वायुः प्रवर्तते १ । चित्तप्रतिबद्धनृत्तिलात् । तयाहि निरोधासंकिसमापत्तिसमापत्तसमापत्तसमापत्तसमापत्तसमापत्तसमापत्तसमापत्तसमापत्तसमापत्तसमापत्तसमापत्तसमापत्तसमापत्तसमापत्तसमापत्तिसमापत्तसम् मृतस्य च न प्रवर्तते । शाल्लेप्युक्तम् —"य इमे आश्वासप्रश्वासाः किं वे कायसंनिश्रिता वर्तन्त इति वक्तव्यम् १, नेव कायचित्तसंनिश्रिता वर्तन्त इति नक्तव्यम् १, कायचित्तसंनिश्रिता वर्तन्त इति वक्तव्यम् १ । आह – कायचित्तसंनिश्रिता वर्तन्त इति वक्तव्यम् १ । आह – कायचित्तसंनिश्रिता वर्तन्त इति वक्तव्यम् १ । आह – कायचित्तसंनिश्रिता वर्तन्त इति वक्तव्यम् इति दिस्तरः ।" तमपि पातयतीति । तं प्राणं विनाशययतीलर्थः । उत्पत्तस्य खरसनिरोधाद् अनागतस्योत्तर्ति प्रतिद्वर्यते । यथा प्रदीपं निरोधयति, घण्टास्वनं वा । क्षणिकमपि सन्तम् कथं च स निरोधयति १ । अनागतस्योत्पति प्रतिवन्धात् । जीवितेन्द्रियं वा प्राण इति । चित्तविप्रयुक्तत्वभावं एनं दर्शयति ।

च । अभ्रान्तस्यापि द्विविधम् — आत्मनः परस्य चेति । अतो विशेषणत्रयमुपादीयते । एतदुक्तं भवति — यदि 'मार्यिष्यामि एनम्' इति संज्ञाय परं मार्यित, तमेव मार्यित नान्यं
भ्रमित्वा । इयता प्राणातिपातो भवति । यस्ति संश्वितो मार्यित प्राणिनं प्राणी स चान्यो
वेति सोपि अवश्यमेव निश्चलं लञ्ज्वा तत्र प्रहरित योऽस्तु सोऽस्तु इति कृतमेवानेन त्यागवित्तं न भवतीति । ततश्चासंचिन्त्य यो वधः क्रियते भ्रान्तेन वा आत्मनो वा स न
प्राणातिपातः । प्राणश्च वायुः, कायचित्तसंमिश्रितः प्रवर्तते चित्तप्रतिबद्धवृत्तित्वात् तमितपातयित विनाशयित जातस्य स्वरससित्ररोधादनागतस्योत्पत्तिं प्रतिवध्नातीति । जीवितेनिद्रयं वा प्राणाः । कायस्यैव च सेन्द्रियस्य तज्जीवितेन्द्रियं व्यपदिश्यते । न त्वन्यस्,
आत्मनोऽभावात् । न ह्यात्मनः किञ्चित् प्रतिपादकं प्रमाणमस्ति । अन्यस्त्वाह—

### "आयुरूष्माथ विज्ञानं यदा कायाद् व्रजनत्यमी। अपविद्यस्तदा शेते यथा काष्टमचेतनम्।।" इति।

आहेताः पुनरबुद्धिपूर्वकमसंचिन्त्यापि कृतं प्राणातिपातं प्रतिजानते । अबुद्धिपूर्वादिष प्राण-वधात् कर्तुरधमों यथाऽग्निस्पर्शोद् दाहः । तेपां चैवमभ्युपयतां परदारदर्शनस्पर्शने च कामिन इव साधोरवद्यप्रसङ्गः । साधुशिरोळुळ्ळाने कष्टतपोदेशने च शास्तुः कुद्धस्थवाधर्म-प्रसङ्गः । विधूचिकामरणे वान्नदायिनः प्राणवधः । मातृगर्भस्ययोख्यान्योन्यदुःखनिमित्तत्वात् पापयोगः । वध्यस्थापि च वधिक्रयासंवन्धात् अग्निना स्वाश्रयदाहवद्धर्मप्रसङ्गः । परेण च कारयतो नाधर्मप्रसङ्गः । न हि अग्निमन्येन स्पर्शयन् प्रयोजयिता दह्यते । अचेतनानां च काष्टिष्टकादीनां गृहपाते प्राणिवधात् पापप्रसङ्गः । न च दृष्टान्तमात्रात् स्वपक्षसिद्धिरिस्थेन-भनेकदोषसंभवात्राबुद्धिपूर्वकं प्राणातिपातावद्यमस्तीति ।

भोहन्नतः । प्रमादपञ्चके च कषायप्रमाद्ध्य प्रधान्यम् । कषायप्रहणेन मोहनीयकर्माशो मिथ्यादर्शनमिप संशयिताभित्रहितादिभेदं पिन्नुनितं, रागद्वेषौ च विकथेन्द्रियासवप्रमादेष्व- प्यन्वयिनौ । निद्राप्रमादः पञ्चविधोऽपि दर्शनावरणकर्मोद्याद्ज्ञानस्वभावः, तदाकुलित- चित्रो मृद इत्युच्यते । रागद्वेषमोहाञ्चात्मनः परिणामविशेषाः प्राणातिपाताद्यवद्देतवः सर्वे- अभिक्षवादिभिरविगानेनाभ्युपेयन्ते । सिद्धान्तविहितविधिना च परित्यागाकरणं शरीरादेर्म- मत्वीकृतस्वाविरतिः अनिवृत्तिरात्मनः परिणातिविशेषः । साऽपि प्राणातिपातावद्यदेत्वया निर्दिष्टा भगवता भगवत्यादिषु । अतीतकालपरिमुक्तानि हि शरीरादीनि पुद्गलरूपत्वात् समा- सादितपरिणामान्तराणि तदवस्थानि वा यावद्पि योगकरणक्रमेण त्यजन्ते भावतः तावद्पि महितोमरक्रिकाधनुर्जीवास्त्रायुशरवाजकीचकशलकावाकारेण परिणतानि प्राणिनां परिताप- मवद्रावणं वा विद्धति सन्ति पूर्वकस्य कर्तुरवर्धेन योगमापाद्यन्ति । प्रतीतं चैतलोके—यो यस्य परिम्रद्दे वर्तमानः परमाकोशति हन्ति व्यापाद्यित वा तत्र परिम्रहीतुर्दोपस्तमपकारिण- मपरित्रजतः । न चानयेव युक्त्यावद्यक्षयदेतवः शरीरादिपुद्रलाः पुण्यदेतवो वा पूर्वकस्य कर्तुः पात्रचीवरदण्डकप्रतिश्रयाहारपरिणता तपस्तिनामुपकारकत्वात् प्रसन्यन्ते, नैतदेव-

१ भगवती० २० ५, उ० ६। २० १६, उ० १।

मवद्यमिवरितहेतुकम् । निर्जरा तु विरितहेतुकैव । पुण्यं च विरितहेतुकमेव भूयसा । निह पापाश्रवादिनवृत्तः पुण्येन कर्मनिर्जरणेन वा युज्यत इति । एपाऽप्यविरितमोहमनेकभेदम-जहती प्रमादमेवास्कन्दित ।

प्रमत्तयोगाच प्राणातिपाताद्यवद्यमिति व्यवस्थिते यदुच्यते परेण-असंचिन्दा वा भ्रान्दा वा मरणं नावराहेतुकमिति । अत्र प्रतिविधीयते - असंचिन्त्य कुर्वतो यदावदासंभवस्ततो । मिध्यादृष्टेरभानः सुगतिशिष्याणाम् । यस्मात्र कश्चिन्मिथ्या प्रतिपद्यते प्रेखापूर्वकारी निप्येति संचिन्त्य । अथैवं मन्येथाः -तेपामवद्येन योगो मिध्याभिनिवेशात् समस्ति, एवं तर्हि रज्ञुबुद्धा दन्दराूकं कल्पयतः कथं न हिंसा १। अधोत्तरकालभाविनी प्राप्ततत्त्वरागनस संचेतना स्यात् — 'मिथ्यादर्शनमेतत्' इति । तुल्यमेव तत् सर्पच्छेदेऽपि । अय संशयदेतुत्वात् मिथ्यादर्शनमवद्यकारणं तर्हि निश्चितिधयः सांख्यादेरिदमेव तत्त्वमिति नावदं स्यात्।॥ संसारमोचकगळकर्तकयाज्ञिकप्रमृतीनां च प्राणिवधकारिणां धर्म इत्येवं संचेयतामधर्मोsयमिति एवं वा संचेयतां नावदां स्यात्, अन्याभिसंधित्वात्। अधैवं मन्येयाः – संचेतय-न्सेव ते प्राणिनो वयं इन्म इति । सत्यमेव तत्, किन्तु नैवं चित्तोत्पादो इन्यमानेप्यधर्मो भवतीति । संविद्रते च स्फुटमेवं सौगताः - प्रमादारम्भयोरवर्ष्यभावी प्राणवध इति । तथा बुद्धस्य ये शोणितमाकर्षयन्ति चपुपः सुगतोऽयमित्येवं विज्ञाय तेपामवीचिनरकगतिकारण-॥ मानन्तर्यकमबुद्धेरबुद्धित्वादेव न स्यात् । इप्यते चानन्तर्यकम् । अय वुद्धोऽयिनद्येवंविष-बुद्धेरभावेऽपि संशयितस्याश्रद्दधतस्रासंचेतयतो भवेदानन्तर्यकम्, एवं सति गायासूनवीया-नामपि अवदोन योगः स्यात् यतः ते विदुन्त्याईतामवनिद्दनपवनजलवनस्पतयः प्राणिनः। अथैवमारेकया बुद्धोयमिति संज्ञानमात्रेण सांख्यादिरिप चिन्तयत्येव । एवं तर्हि संज्ञानात्रेण संचेतयतः कल्पाकारमपि बुद्धनामानं घ्रत आनन्तर्यकं स्वात् । तया मातापित्रईद्धमन्द- : भेदानन्तर्येष्विप योज्यम् । याङस्य किङ पांसूनेव चेतयतोऽज्ञनित्येवं वा चेतयतो द्वराय भिक्षादानोद्यतस्य पशुपुष्टी राज्यं फलत इति सुगतशासनविदां प्रतीतमेव । तदेवनसंयेति-तवधो भ्रान्तिवधः प्राणातिपातायवयहेतुतया प्राणी । अन्यया यह सुरुपति सुरामापिट-मिति । तथा आत्मवधोऽपि जैनानामवद्यदेतुरेव विद्वितमरणोपायादवे शस्तोहन्यनाप्रितदः-प्रवेशादिभिः । तस्मादात्मनोऽपि अविधिवधोऽवयद्देत्ररिति चिल्हिद्धित् परम्रहणनि इति । म एवं सति कवित् फविद् भावत एव प्राणाविपातायवयमप्रविष्टाननरङगानि । उन्दुटमस्य-स्रेव । किचद् द्रव्यभावाभ्यां प्राणातिपातावयं हिंसा नारकस्येवेति । प्रमाद्य हयोर्रार विकल्पयोरन्वेत्यज्ञानादिलक्षणः । ततस्य प्रमत्तव्यापारेण परदारदर्शने वा भवत्येवावदान् । अप्रमत्तस्य तु आगमानुसारिणो न भवति ।

तसादेनःपदमेतद् वसुवन्धोरामिपगृद्धस्य गृथस्येवाष्ट्रसाकारियः । अयं पुनरप्रसंग एव अ मूदेनोपन्यसः — शिरोलुखनातुपदेशे शास्तुः कुद्धस्येवाधर्मप्रसंग इति पवस्तवाहानादिष्टमादाः संभवोऽस्यन्वमेव शासिवरि । ध्वस्तरागद्वेषमोहेनापि भगवदा सुसुद्धाः कर्मतिलंदोरापरदेन वपो देशिवम् । कुवोऽवसप्राप्तिरप्रमचस्येति । अन्नदानमपि भदाहरूसादिगुणसमन्तिहोऽ-

प्रमत्तो गुणवते पात्राय द्दाति न्याय्यम्, साधूदेशेनाकृताकारिताननुमतं प्रहीताप्यागमानु-वृत्त्या गृह्णाति, कुतस्तत्रावद्येन योगः ?, अन्नदायिनो दानकाल एव च कर्मनिर्जरणादिफला-भिनिवृत्तेः । विपूचिका तु सुतरामविहिताचारपरिमितादिभोजिनोऽस्य कृतकर्मविपाक एवा-साविति, नास्त्रणीयानिप दातुरप्रमत्तत्वाद् दोषः । अज्ञानं विषूचिकायाः प्रमाद इति चेत्। ь दातुस्तत्र खात्रस्य दानकाल एव त्यक्तत्वात्, परगृहीतेन हि परव्यापत्तिः प्रमत्तस्य दोपव-तीति। यचावाचि— मातुर्गर्भो दुःखहेतुर्मातापि गर्भस्य दुःखनिमित्तमित्युभयोर्दुःखहेतुत्वादवद्येन योग इति, न, तद्भिमतमेव जैनानाम्, तयोः प्रमत्तत्वात्। न चायमेकान्तः परदुःखोत्पा-दाद्वइयंतयाऽवद्येन भवितन्यम् । अकषायस्य हि मुनेरपास्तसकलप्रमादस्य द्रीने सति प्रत्मनीकस्याशर्मोत्पचते, तद्वगुत्सृष्टशरीरस्य वा व्यपगृतासुनो दर्शनेन, न तद्वःखनिमित्तम- स्यापुण्यमापतित साधोः। द्रव्यमात्रवधे चागमानुसारिणो भिषग्वरस्थेव परदुःखोत्पादे सत्यि नास्ति पापागमः, एवं परसुखोत्पादेनैकान्त इत्यन्याय्यम् । स्त्रीपुंसयोः संगमापादयतः सुखो-त्पादेप अवधेन योगः । कचित् परसुखोत्पादे पुण्यलेशो निर्जरा वा - विहितानुष्टायिनः साधोः श्चित्पपासार्तस्याधाकमादिदानेन एषणाविशुद्धेन, प्रासुकान्नपानदानेन वेति । यचोक्तम्-अभिदृष्टान्तसामर्थ्यात् वध्योपि अवदोन, वधिकयासंवन्धाद्धन्तवत्। यथा हाम्निः पूर्व 15 स्वाश्रयं दहतीन्धनादिकं, एवं वधिकया वध्यसंविन्धनी प्राक् तावद् वध्यमेवावद्येन योजयति ''कर्मस्था च भिदेः किया" इति वचनात्, यथा भिनत्ति कुसूलं देवदत्त इसेवं हन्ति प्राणिनमिति । तदेतद्सदिति । अनया कियया कर्त्रसमवायिन्या इसूलिवदा-रणमुत्पाद्यते सा तु भिदिक्रिया विवक्षिता। तथा च यया कर्रुगतया हननिक्रयया प्राणि-वियोजनं कर्मस्यं क्रियते सा विवक्षिता। ज्वलनोप्येतावता दृष्टान्तीकृतोऽप्रतिवद्धदृहनस्वभावः 20 स्पृश्यमानी बुद्धिपूर्वकमन्ययां वा दहस्येव । एवं प्राणातिपातीपि हि प्रमत्तेन प्रयत्नरिहितेन क्रियमाणः कर्तारमवर्यंतयाऽवद्येन योजयसेवेति दृष्टान्तार्थः । अबुद्धिपूर्वकता च प्रमत्तता । तत्र कः प्रसङ्गो वष्यस्याधर्मेण ? । वधकसमवायिनी च हननिक्रया कर्न्टफलदायिन्येव। प्रमत्तरमध्यवसायो वन्धहेतुः। न च वध्यस्यात्महनने प्रमत्तताध्यवसायः। दृष्टान्तधर्मीः चानेकधर्मा, तत्र कञ्चिदैव धर्ममाश्रिस दृष्टान्त उपन्यस्यते । अथ समस्तधर्मविवक्षया # दृष्टान्तोपादानं ततो न कश्चिदिष्टार्थसाधनं स्याद् दृष्टान्तः । विकल्पसमा चेयं जातिरुपन्यस्ता वसुवन्धुवैषेयेन स्वाश्रयदाहित्वमग्नेविशेषधर्मोस्ति । न तु वधित्रयायाः स्वाश्रयेऽवद्ययोग इष्टः, तस्मात्रामिदृष्टान्तात् साध्यसिद्धिरिति । एतेन एतद्पि प्रत्युक्तम् - 'परेण' च कारयती नाधर्मप्रसङ्गः । नहि अप्तिमन्येन स्पर्शयन् प्रयोजयिता दृह्यते इति । यद्प्यभिहितम् -'अचेतनानां च काष्टादीनां गृहपाते प्राणवधात् पापप्रसङ्गः' इति । इष्टमेवैतत् । यतो येपां a जीवानां काष्टादि शरीरं तदा चान्युत्सृष्टं भावतस्तेपामविरतिप्रत्ययमवद्यमिष्यत एवेति न काचिद् वाधा । यचोक्तम् - 'न च दृष्टान्तमात्रात् खपक्षसिद्धिरिति' । एतद्प्ययुक्तम् । अजानानस्यापि प्रमत्तस्य प्राणातिपाताद्वद्यमिति प्रस्तुत्याप्रिरुदाहृतः । प्रयोगस्त - अजाना-नस्य प्राणवधिकया अवदाहेतुः, प्रमत्तव्यापारनिर्धृत्तत्वात्, तृतीयविकल्पप्राणवधिकयावदिति। यञ्चावद्यदेतुर्ने भवति स प्रमत्तव्यापारिनर्वृत्तोपि न भवति यथा प्रथमविकल्प इति । यश्चा-शक्कोक्तम् — स्वरसभक्करेपु भावेषु क्षणिकेषु परकीयप्रयत्नितरपेक्षेषु वायुप्राणस्थीत्कान्तिः

खयमेव भवति न परप्रयत्नेन विनारयते, वायुप्राणातिपातहेतुकत्वात्राशस्य । किं तर्हि प्रयत्नः करोति । अनागतस्य क्षणस्रोत्पत्तिं प्रतिबन्नातीति । एतद्प्यत्यन्तमयुक्तम् – अनागतस्त्व-लब्धात्मलाभः क्षणो न ताबद्धत्पद्यते स चाभावस्तस्य क्रुतः प्रतिबन्धः ?, असत्त्वरूपत्वात् खरशृङ्गस्येव । अतो नाभावः कर्तुं शक्यः । प्रतिबन्धाप्रतिबन्धौ च भावविषयौ । स्पर्तन्यं च प्राणातिपातलक्षणं स्वं सौगतेन – प्राणी यदि भवति प्राणिविज्ञानं चोत्पद्यते हन्तुः । इ न चाऽभावः प्राणी न च प्राणिसंज्ञा तत्र हेतुरिति । वैस्रसिकप्रायोगिकविनाशभेदाच न सर्व एव निष्कारणो नाशः प्रागभूतात्मलाभात् अङ्करादिवत्, हेतुमत्त्वात्, तर्हि किसल्यादिवद् विनाशोपि विनाशवानित्यनिष्टप्रसंगः । यदा विनाशक्वदेन अवस्थान्तरपरिणतिर्वस्तुनोऽभि-धीयते तदा किमनिष्टम् ? । अत्रापि पूर्वावस्थोपमर्दमात्रं विनाशशब्दवाच्यम् । एवमपि न विनाशस्य विनाशे किञ्चित् कारणसुपलभामहे । प्रष्टव्यश्च पूर्वपक्षवादी — निष्कारणो विनाशः ॥ किमसञ्जूत निस्य इति । असत्त्वे विनाशस्य सर्वभावानां निस्रताप्रसङ्गः । अथ निस्रो विनाशः; कार्योत्पादाभावः, सर्वदा विनाशेन प्रतिबद्धत्वात्। यचोक्तं – कायस्यैव सेन्द्रियस्य तज्ञीविते-न्द्रियं व्यपदिश्यते नत्वन्यस्थात्मनोऽभावाद् इति । तद्प्यसमीचीनम्। यत एकस्थित-वस्तुनिवन्धनाः सर्वेप्यतुभवस्मरणप्रसक्षातुमानार्थाभिधानप्रस्यव्यवहाराः । स चैकः स्थित-श्रात्मा । सति तस्मिन् पुरुषार्थप्रवृत्तिप्रतिपत्तिरिति । ननु चानुभवस्मरणाद्यः स्कन्धमात्रे " विज्ञानमात्रतायां वा न विरुद्धाः । तत्र निरन्वयविनश्वरत्वात् स्कन्धानां विज्ञानस्य च सन्ता-नाभ्युपगमे सर्वमुपपन्नमिति । तत्र, परमार्थतस्तस्यासत्त्वात् । न चासत्यात्मनि तत्त्रणीत-प्राणातिपातलक्षणविषयावधारणं शक्यं कर्तुम् । सिद्धन्य परस्याभ्रान्तिमारणमिति भिन्नाः सञ्चेतनादिलक्षणाः मारणावसानास्तत्र कस्य प्राणातिपातः – किं संचेतयितुः, अथ यस्य पर-विज्ञानमुभयस्याभ्रान्तिः, अथ येन मारित इति ? । सर्वथा गृहीतशरणत्रया अप्यशरणा 20 एव सौगताः इत्येवं विचार्यमाणं सुगतशासनं निस्सारत्वात् न युक्ति क्षमत इति ।" . तत्त्वार्थं ० टी० ७.८

"प्रमादः सकषायत्वं, तद्वानात्मपरिणामः प्रमत्तः प्रमत्तस्य योगः प्रमत्तयोगः । तस्मात् प्रमत्तयोगात् । इन्द्रियादयो दशप्राणाः, तेषां यथासंभवं व्यपरोपणं वियोगकरणं हिंसेत्य- भिधीयते । सा प्राणिनो दुःखहेतुत्वाद्धर्महेतुः । प्रमत्तयोगादिति विशेषणं केवलं प्राण- 25 व्यपरोपणं नाधर्माय इति ज्ञापनार्थम् । उक्तं च — "वियोजयति चासुभिनं च वधेन संयुज्यते" इति । उक्तं च —

''उचालिद्मि पादें ..... [ ओघनि० ७४८,९ ]

"मुच्छा परिग्गहो ति य अज्झप्पपमाणदो भणिदो ॥" नतु च प्राणव्यपरोपणाभावेषि प्रमत्तयोगमात्रादेव हिंसेष्यते – उक्तं च –

> "मरदु व जियदु व जीवो अयदाचारस्स णिन्छिदा हिंसा । पयदस्स नित्थ वन्धो हिंसामित्तेण समिदस्स ॥" [प्रवच॰ ३.१७]

इति । नैप दोपः, अत्रापि प्राणव्यपरोपणमस्ति भावलक्षणम् । तथा चोक्तम् -

"खयमेवात्मनाऽऽत्मानं हिनस्त्यात्मा प्रमादवान् । पूर्वे प्राण्यन्तराणां तु पश्चात् स्याद्धा न वा वधः ॥" इति"— स्वार्षे ७.१३ । म

25

30

''उभयिवशेपणोपादानं अन्यतराभावे हिंसाऽभावज्ञापनार्थम् ॥ १२ ॥ गाः स्थेवं कृत्वा यैरुपालम्भः क्रियते —

"जले जन्तुः खले जन्तुराकाशे जन्तुरेव च । जन्तुमालाकुले लोके कथं भिक्षुरहिंसकः॥"

ं इति सोत्रावकाशं न लभते । भिक्षोर्ज्ञानध्यानपरायणस्य प्रमत्तयोगाभावात् । किं च स्यूलसूक्ष्मजीवाभ्युपगमात्—

''स्रक्ष्मा न प्रतिपीड्यन्ते प्राणिनः स्थूलमूर्तयः । ये शक्यास्ते विवर्ज्यन्ते का हिंसा संयतात्मनः ॥" इति"—राजवा० ७.१३.१२.

"ततु प्रमत्तयोग एव हिंसा तद्भावे संयतात्मनो यतेः प्राणव्यपरोपणेपि हिंसाऽनिष्टेरिति ।। कश्चित् । प्राणव्यपरोपणमेव हिंसा प्रमत्तयोगाभावे तद्विधाने प्रायश्चित्तोपदेशात् । ततः तद्वभयोपादानं सूत्रे किमर्थमित्यपरः । अत्रोच्यते — उभयविशेपोपादानमन्यतमाभावे हिंसा॰ ऽभावज्ञापनार्थम् । हिंसा हि द्वेधा । भावतो द्रव्यतश्च । तत्र भावतो हिंसा प्रमत्तयोगः सन् केवलः तत्र भावप्राणव्यपरोपणस्यावश्यंभावित्वात् । ततः प्रमत्तस्यात्मनः स्वात्मधातित्वात् रागाद्युत्पत्तरेव हिंसात्वेन समये प्रतिवर्णनात् । द्रव्यहिंसा तु परद्रव्यप्राणव्यपरोपणं स्वात्मनो वा, तद्विधायिनः प्रायश्चित्तोपदेशो भावप्राणव्यपरोपणाभावात् तद्संभवात् प्रमत्तयोगः स्वात् । तदः प्रमत्तयोगः प्राणव्यपरोपणं च हिंसेति ज्ञापनार्थं तदुभयोपादानं कृतं सूत्रे युक्तमेव ।" त० श्लोक० ७.१३

"पापं ध्रुवं परे दुःखात् पुण्यं च सुखतो यदि । अचेतनाकपाया च वध्येयातां निमित्ततः ॥ पुण्यं ध्रुवं खतो दुःखात् पापं च सुखतो यदि । वीतरागो मुनिर्विद्धांस्ताभ्यां युक्कयान्निमित्ततः ॥ विरोधान्नोभयकात्म्यं साद्वाद्न्यायविद्विपाम् । अवाच्यतैकान्तेप्युक्तिर्नावाच्यमिति युज्यते ।। विशुद्धिसंक्केशाङ्गं चेत् खपरस्यं सुखासुख्म् । पुण्यपापास्त्रवो युक्तो न चेद् व्यर्थस्तवाहतः ॥" भारामी० ९२-९५ "अहिंसा भूतानां जगति विदितं त्रहा परमम्, न सा तत्रारम्भोऽस्त्यणुरापि च यत्राश्रमविधौ । ततस्तित्सद्ध्यर्थं परमकरुणो ग्रन्थग्रुभयम्, भवानेवात्याक्षीन च विकृतवेपोपधिरतः ॥" वृहत्स्व॰ १९९ "अज्झप्पविसोहीए जीवनिकाएहिं संथडे लोए। देसियमहिंसगत्तं जिणेहिं तेलोक्दंसीहिं ॥ ७४७ ॥ उचालियम्मि पाए ईरियासमियस्स संकमद्वाए । वावजेज इलिंगी मरिज तं जोगमासज ॥ ७४८ ॥ न य तस्स तिन्निमित्तो वंधो सुहुमोवि देसिओ समए।

अणवज्ञो उ पञीगेण सन्त्रभावेण सो जम्हा ॥ ७४९ ॥

15

20

25

नाणी कम्मस्स खयद्वमुद्विओऽणुद्वितो य हिंसाए। जयइ असर्ढ अहिंसत्थमुद्धिओ अवहओ सो उ ॥ ७५० ॥ तस्स असंचेयओ संचेययतो य जाइं सत्ताइं। जोगं पप्प विणस्संति नित्थि हिंसाफलं तस्स ॥ ७५१ ॥ जो य पमत्तो पुरिसो तस्स य जोगं पडुच जे सत्ता। वावजंते नियमा तेसिं सो हिंसओ होई ॥ ७५२ ॥ जेवि न वाविजाति नियमा तेसि पहिंसओ सो उ । सावजो उ पओगेण सन्वभावेण सो जम्हा ॥ ७५३ ॥ आया चेव अहिंसा आया हिंस त्ति निच्छओ एसो। जो होइ अप्पमत्तो अहिंसओ हिंसओ इयरो ॥ ७५४ ॥ जो य पओगं जुंजइ हिंसत्थं जो य अन्नभावेण। अमणो उ जो पउंजइ इत्थ विसेसो महं वृत्तो ॥ ७५५ ॥ हिंसत्थं जुंजंतो सुमहं दोसो अणंतरो इयरो । अमणो य अप्पदोसो जोगनिमित्तं च विन्नेओ ॥ ७५६ ॥ रत्तो वा दुट्टो वा मूढो वा जं पउंजइ पओगं। हिंसा वि तत्थ जायइ तम्हा सो हिंसओ होइ ॥ ७५७ ॥ न य हिंसामित्तेणं सावजेणावि हिंसओ होइ। सुद्धस्स उ संपत्ती अफला भणिया जिणवरेहिं ॥ ७५८ ॥ जा जयमाणस्स भवे विराहणा सुत्तविहिसमग्गस्स । सा होइ निजरणफला अन्झत्थविसोहिज्जत्तस्स ॥ ७५९ ॥ परमरहस्समिसीणं समत्तगणिपिडगझरितसाराणं। परिणामियं पमाणं निच्छयमवलंबमाणाणं ॥ ७६० ॥ निच्छयमवलंबन्ता निच्छयओ निच्छयं अयाणंता । नासंति चरणकरणं वाहिरकरणालसा केइ ॥ ७६१ ॥ एवमिणं उवगरणं धारेमाणो विहीसुपरिसुद्धं । हवइ गुणाणायतणं अविहि असुद्धे अणाययणं ॥ ७६२ ॥" ओघनि॰। "एवमहिंसाऽभावो जीवघणं ति न य तं जओऽभिहिअं। सत्थोवहयमजीवं न य जीवघणं ति तो हिंसो ॥ १७६२ ॥

नन्वेवं सित लोकस्यातीवपृथिव्यादिजीवघनत्वात् अहिंसाऽभावः । संयतैरिप अहिं-सान्नतिमत्थं निर्वाहियतुमशक्यमिति भावः । तदेतद् न, यतोऽनन्तरमेवाभिहितमस्माभि – ॥ शस्त्रोपहतं पृथिव्यादिकमजीवं भवति । तदजीवत्वे चाक्रताकारितादिपरिभोगेन निर्वहत्येव यतीनां संयमः । न च 'जीवघनो लोकः' इस्रोतावन्मात्रेणैव हिंसा संभवतीति ॥ १७६२ ॥

आह — ननु जीवाकुले लोकेऽवश्यमेव जीवघातः संभाव्यते जीवांख्य प्रन् कथं हिंसको न स्थात् ? इसाह —

न य घायउ ति हिंसो नाघायंती ति निन्छियमहिंसी । न विरलजीवमहिंसो न य जीवघणं ति तो हिंसो ॥ १७६३ ॥

fi C

į

10

25

अहणंतो वि हु हिंसो दुइत्तणओ मओ अभिमरो व्व । वाहिंतो न वि हिंसो सुद्धत्तणओ जहा विजो ॥ १७६४ ॥

न हि 'घातकः' इत्येतावता हिंसः । न चान्नन्निप निश्चयनयमतेनाहिंसः । नापि 'विरल-जीवम्' इत्येतावन्मात्रेणाहिंसः, न चापि 'जीवघनम्' इत्येतावता च हिंस्र इति । किं तिहैं, अभिमरो गजादिघातकः स इव दुष्टाध्यवसायोऽन्नन्निप हिंस्रो मतः । वाधमानोऽपि च शुद्धपरिणामो न हिंस्रो यथा वैद्यः । इति न्नन्नप्यहिंसः, अन्नन्निप च हिंस्र उक्तः ॥ १७६३–१७६४ ॥

स इह कथं भूतो प्राह्यः ? इत्याह -

पंचसिमओ तिगुत्तो नाणी अविहिंसओ न विवरीओ । होउ व संपत्ती से मा वा जीवोवरोहेणं ॥ १७६५ ॥

पद्धिभः समितिभः समितः, तिसृभिर्गुप्तिभिश्च गुप्तो ज्ञानी जीवस्वरूप-तद्वक्षािकयाभिज्ञः सर्वथा जीवरक्षापरिणामपरिणतः तत्प्रयतश्च कथमपि हिंसन्नप्यविहिंसको मतः । एतद्विपरी-तलक्षणस्तु नाहिंसकः, किन्तु हिंस्र एवायम्, अश्चभपरिणामत्वात् वाह्यजीवहिंसायास्तु जीवोपरोघेन जीवस्य कीटादेरुपरोघेनोपघातेन संपत्तिभवतु, मा भूद् वा 'से' तस्य साष्वादेः, किंसकत्वे तस्या अनैकान्तिकत्वादिति ॥ १७६५ ॥

कुतः तस्या अनैकान्तिकत्वमित्याह -

असुभी जो परिणामो सा हिंसा सो उ वाहिरनिमित्तं। को वि अवेक्खेज न वा जम्हाऽणेगंतियं वज्झं॥ १७६६॥

यसादिह निश्चयनयतो योऽग्रुभपरिणामः स एव हिंसा इत्याख्यायते । स च वाह्य-20 सत्त्वातिपातिकयालक्षणं निमित्तं कोप्यपेक्षते कोपि पुनस्तिन्नरपेक्षोऽपि भवेत्, यथा तन्दु-लमत्त्यादीनाम्, तस्मादनैकान्तिकमेव वाह्यनिमित्तम्, तत्सद्भावेष्यहिंसकत्वात्, तद्भावेऽपि च हिंसकत्वात् इति ॥ १७६६ ॥

नन्वेवं वाह्यो जीवघातः किं सर्वेथैव हिंसा न भवति ?। उच्यते कश्चिद् भवति, कश्चित् न। कथम् ? इताह —

असुभपरिणामहेऊ जीवावाहो त्ति तो मयं हिंसा। जस्स उ न सो निमित्तं संतो वि न तस्स सा हिंसा।। १७६७॥

ततः — तस्मात् यो जीवावाघोऽशुभपरिणामस्य हेतुः अथवा अशुभपरिणामो हेतुः कारणं यस्यासावशुभपरिणामहेतुर्जीवावाघः जीवघातः स हिंसा इति मतं तीर्थकरगणघराणाम् । यस्य तु जीवावाघस्य सोऽशुभपरिणामो न निमित्तं स जीवावाघः सन्नपि तस्य साघोर्न अहिंसेति ॥ १७६७ ॥

अमुमेवार्थं दृष्टान्तेन द्रहयन्नाह -

सद्दादओ रइफला न वीयमोहस्स भावसुद्धीओ । जह, तह जीवावाही न सुद्धमणसो वि हिंसाए ॥ १७६८ ॥

यथेह वीतरागद्वेषमोहस्य भगवतः इष्टाः शब्दरूपादयो भावविशुद्धितो न कदाचिद् रितफला रितजनकाः संपद्यन्ते यथा वेह शुद्धात्मनो रूपवलामिप मातिर न विषयाभिलाषः संजायते, तथा शुद्धपरिणामस्य यत्नवतः साधोः सत्त्वोपघातोऽपि न हिंसाय संपद्यते ततोऽशुभपरिणामजनकत्वे बाह्यं निमित्तमनैकान्तिकमेवेति ॥ १७६८॥" विशेषा॰

''हिंसामि मुसं भासे हरामि परदारमाविसामि ति । विंतेज कोइ नय चिंतियाण कोवाइसंभूई ॥ ३२५९ ॥ तहिव य धम्माधम्मोदयाइ संकप्पओ तहेहावि । वीयकसाए सवओऽधम्मो धम्मो य संथुणओ ॥ ३२६० ॥

'हिनस्मि हरिणादीन्' 'मृषां भाषेऽहम्' तद्भाषणाच वक्ष्यामि देवदत्तादीन्, 'धनमपहरामि' 'तेषामेव परदारानाविशामि—निषेवेऽहम्' इत्यादि कश्चित् चिंतयेत्। न च तेषां चिन्तितानां । हिंसादिचिन्ताविषयभूतानां हरिणादीनां तत्कालं कोपादिसंभूतिः —कोपादिसंभवोऽस्ति । तथापि हिंसादिचिन्तकस्याधर्मः, द्यादिसंकल्पतस्तु तद्वतो धर्मो भवति, इत्यावयोरविगानेन प्रसिद्धमेव । तथेहापि प्रस्तुते वीतकषायानप्यहेत्सिद्धादीन् शपमानस्याधर्मः, संस्तुवतस्तु धर्म इति किं नेष्यते ? ॥" विशेषा०

''आया चेव अहिंसा आया हिंस ति निच्छओ एस । जो होइ अप्पमत्तो अहिंसओ, हिंसओ इयरो ॥ ३५३६ ॥

इहात्मा मनः प्रभृतिना करणेन हननघातनाऽनुमतिलक्षणां हिंसां तित्रवृत्तिरूपामहिंसां करोतीति व्यवहारः, अस्यां च गाथायां निश्चयनयमतेन आत्मैव हननादिलक्षणा हिंसा स एव च तित्रवृत्तिरूपाऽहिंसेत्युक्तम् । तदनेनात्मनः करणस्य योगलक्षणस्य कर्मणश्चैकत्वमुक्तं भवतीति ।" विशेषाः । ओघनि॰ गा॰ ७५४।

"यत एव कर्मक्षयात् कर्मप्रकृतीनां विशिष्टतरोऽकरणनियमः क्षपकश्रेण्यामुपपन्नोऽतएव त्रज्जन्यगर्हितप्रवृत्तेरि तत एव तथाऽकरणनियमाद् वीतरागः क्षीणमोहादिगुणस्यानवर्ती मुनिः नैव किञ्चित् करोति गर्हणीयं जीवहिंसादि, देशोनपूर्वकोटिकालं जीवन्निप, गर्हणीयव्यापारबीजभूतकर्मक्षये गर्हणीयप्रवृत्तेरयोगात्।" उपदेशरहस्य गा० ११४।

"ननु यदि सदा गईणीयाऽप्रवृत्तिर्वातरागस्थाऽभ्युपगता तदा तस्य गमनागमनशन्दादि- अ न्यापारो न युक्तस्तस्यां ततोऽन्योन्यपुद्गलप्रेरकत्वेनापि परप्राणन्यपरोपणानुकूलत्वेन हिंसान्तर्भूतत्वया गईणीयत्वात्, हिंसाद्यो दोषा एव हि गईणीया लोकानामित्याशृह्य समाधत्ते—

> ण य तस्स गरहणिज्ञो चेद्वारंभोत्थि जोगमिचेणं। जं अप्पमत्ताईणं सजोगिचरमाण णो हिंसा ॥ ११५॥

न तस्य वीतरागस्य, चेष्टारंभो गमनागमनशन्दादिन्यापारः गर्हणीयोऽस्ति, यद् यस्माद्, योगमात्रेण रागद्वेषासहचरितेन केवलयोगेन, अप्रमत्तादीनां सयोगिचरमाणां जीवानाम्, नो नैव, हिंसा, तेषां योगस्य कदाचित् प्राण्युपमर्दोपहितत्वेषि तत्त्वतो हिंसारूपत्वाभावात् तत्त्वतो हिंसाया एव गर्हणीयत्वादिति भावः, न्यक्तीभविष्यति चेद्रमुपरिष्टात्।"— चपदेश-रहस्य ग० ११५।

'निन्वदं खमनीिषकामात्रविजृंभितं केन प्रमाणीिकयतामिति आशङ्क्याह — भणियं च कप्पमासे वत्थच्छेयाहिगारग्रहिस्स । एयं सुविसेसेउं पिडविजेअव्यमिय सम्मं ॥ ११६ ॥

भणितं चैतदनुपदोक्तम्, कल्पभाष्ये वस्त्रच्छेदनविधानसमर्थनं हृदि निधाय सुविशेष्य अपूर्वोत्तरपक्षं वितत्य, इति हेता, सम्यक्प्रतिपत्तन्यमदः, कल्पभाष्याभिप्रायश्चायम् —" उपदेशरहस्य ग० ११६।

"सद्दो तिहं मुच्छिति छेदणा वा घावंति ते दो वि जाव लोगो । वत्थस्स देहस्स य जो विकंपो ततो वि वादादि भरिंति लोगं ॥

भी ! आचार्य ! तत्र वस्ने छिद्यमाने शब्दः संमूर्च्छति छेदनका वा सूक्ष्मपक्ष्मावयवा । उड्डीयन्ते । एते च द्वयेपि ततो निर्गता छोकान्तं यावत् प्राप्नुवन्ति । तथा वस्नस्य देहस्य च यो विकंपश्चलनं ततोपि विनिर्गता वातादयः प्रसरन्तः सकलमपि छोकमापूरयन्ति ।

> अहिच्छिसि जंति ण ते उ द्रं संखोभिया तेहऽवरे वयंति । उड्ढं अहे यावि चउिद्दिसं पि पूरिति लोगं तु ख़णेण सन्वं ॥

अथाचार्य त्वं इच्छिस मन्यसे, ते च वस्त्रच्छेदनसमुत्थाः शब्दपक्ष्मवातादिपुद्गलाः, न । दूरं लोकान्तं यान्ति तिहें तैः संक्षोभिताश्चालिताः सन्तोऽपरे व्रजन्ति । एवमपरापरपुद्गल- प्रेरिताः पुद्गलाः प्रसरन्तः क्षणेनोर्ध्वमधित्तर्यक्चतसृष्विप दिश्च सर्वमिप लोकं आपूरयन्ति । यत एवमतः —

विनाय आरंभिमणं सदोसं तम्हा जहालद्धमिहिहिजा। वृत्तं सएओ खळु जाव देही ण होइ सो अंतकरी तु ताव।।

20 इदमनन्तरोक्तं सर्वलोकपूरणात्मकमारं मं सदोषं स्क्ष्मजीवविराधनया सावद्यं विज्ञाय, तस्मात् कारणात् यथालव्धं वस्त्रं अधितिष्ठेत् न छेदनादि कुर्यात्, यत उक्तं मणितम्, व्याख्याप्रज्ञप्तौ — यावद्यं देही जीवः, सैजः सकम्पः चेष्टावानित्यर्थः तावदसौ कर्मणो भवस्य वा अन्तकारी न भवति । तथा च तदालापकः — "जाव णं एस जीवे सया समिअं एअइ, वेअइ, चल्रइ, फंदइ, घट्टइ, खुव्भइ, उदीरइ, तं तं भावं परिणमइ ताव णं तस्स 25 जीवस्स अंते अंतिकिरिया ण भवइ।"

अथेत्यं भणिष्यथ एवं तर्हि भिक्षादिनिमित्तमिष चेष्टा न विवेयेति । नैवम्, यतः – जा यावि चिट्ठा इरियाइआओ संपस्सहेताहिं विणा ण देही । संचिद्रए नेवमच्छिजमाणे वत्थंमि संजायइ देहणासो ॥

याश्चापि चेष्टा ईर्यादिकाः संपर्यत तत्रेरणमीर्या भिक्षासंज्ञाभून्यादी गमनं, आदि-श शब्दाद् भोजनशयनाद्यो गृह्यन्ते, एताभिर्विना देहः पौद्गलिकत्वात् न संतिष्ठते न निर्वहति, देहमन्तरेण च संयमस्यापि व्यवच्छेदः प्राप्नोति, वस्त्रे पुनरच्छिद्यमाने नैवं देहनाशः संजायते अतो न तच्छेदनीयम् । किञ्च,

> जहा जहा अप्पतरो से जोगो तहा तहा अप्पतरो से वंधो । निरुद्धजोगिस्स व से ण होइ अच्छिद्दपोतस्स व अंबुणाहे ॥

यथा यथा 'से' तस्य जीवस्याल्पतरो योगस्तथा 'से' तस्य अल्पतरो वंधो भवति, यो वा निरुद्धयोगी शैलेश्यवस्थायां सर्वथा मनोवाक्षायव्यापारिवरिहतः तस्य कर्मवन्धो न भवति । दृष्टान्तमाह — अच्छिद्रपोतस्येवाम्बुनाथे, यथा किल निर्छद्रप्रवहणं सलिल-संचयसंपूर्णेपि जल्धौ वर्तमानं स्वल्पमपि जलं नाश्रवति, एवं निरुद्धयोग्यपि जन्तुः कर्म-वर्गणापुद्गलैरञ्जनचूर्णपूर्णसमुद्गकवित्ररन्तरं निचितेपि लोके वर्तमानः स्वल्पीयोपि कर्मः नोपादत्तेऽतः कर्मबन्धस्य योगान्वयव्यतिरेकानुविधायितया तत्परिजिहीर्पुणा वस्त्रच्छेदनादि-व्यापारो न विधेयः । इत्थं परेण स्वपक्षे स्थापिते सति सूरिराह —

आरंभिमहो जइ आसवाय गुत्ती य सेआय तहा नु साहू।
मा फंद वारेहि व छिज्जमाणं पतिण्णहाणी व अतोण्णहा ते।।

आरंभिमहोत्तिं मकारोऽलाक्षणिकः, हे नोदक यद्यारंभस्तवाश्रवाय कर्मोपादानाय इष्टो- "
ऽभिन्नेतः, गुप्तिश्च तत्परिहाररूपा श्रेयसे — कर्मानुपादानाय अभिन्नेता तथा च सित हे
साधो मा स्पंद, मा वा वखं छिद्यमानं वारय । किमुक्तं भवति १ । यदि वख्नच्छेदनं आरंभतया भवता कर्मवन्धनिबन्धनमभ्युपगम्यते, ततो येयं वख्नच्छेदनप्रतिपेधाय हस्तस्पन्दनात्मिका चेष्टा क्रियते यो वा तत्प्रतिषेधको ध्वनिक्चार्यते तावप्यारम्भतया भवता न
कर्तव्यो, अतो मदुक्तोपदेशादन्यथा चेत् करोषि ततः ते प्रतिज्ञाहानिः । स्ववचनविरोध- 
छक्षणं दूषणमापद्यत इस्रर्थः । अथ व्रवीथा योऽयं मया वख्नच्छेदनप्रतिपेधको ध्वनिक्चार्यते
स आरम्भव्रतिषेधकत्वान्निर्दोष इति । अत्रोच्यते —

अदोसवं ते जइ एस सद्दो अण्णो वि कम्हा ण भवे अदोसो । अहिच्छया तुब्झ सदोस एको एवं सती कस्स भवे न सिद्धी ॥

यद्येष त्वदीयः शब्दोऽदोषवान् ततोऽन्योऽपि वस्त्रच्छेदनादिसमुत्थः शब्दः कस्माद्दोषो ग न भवेत् १ । तस्मापि प्रमाणातिरिक्तपरिभोगविभूषादिदोषपरिहारहेतुत्वात् । अथेच्छया स्वाभिप्रायेण तवैको वस्त्रच्छेदनशब्दः सदोषोऽपरस्तु निर्दोषः, एवं सित कस्य न स्वपक्ष-सिद्धिभवेत् । सर्वस्थापि वागाडम्बरमात्रेण भवत इव स्वाभिप्रेतार्थसिद्धिभवेदिति भावः । ततस्रास्माभिरपि एवं वक्तुं शक्यम् – योयं वस्त्रच्छेदनसमुत्यः शब्दः स निर्दोषः, शब्दत्वात्, भवत्परिकल्पितनिर्दोषशब्दवदिति । किं च –

तं छिंदओ होज सइं तु दोसो खोभाइ तं चेव जओ करेइ। जं पेहतो होंति दिणे दिणे तु संपाउणंते य णिवुज्झ ते वि॥

यतस्तदेव वस्तं छिचमानं पुद्गलानां क्षोमादि करोति अतस्तद्वसं छिन्दतः सक्टदेकवारं दोषो भवेत्, अच्छिद्यमाने तु वस्ते प्रमाणातिरिक्तं तत्प्रत्युपेक्षमाणस्य ये भूमिलोलनाद्यः अप्रत्युपेक्षणा दोषा दिने दिने भवन्ति, ये च तद्वस्तं संप्राष्ट्रण्वतो विभूपादयो वहवो दोषा- ॥ स्तानिष निबुध्यस्त अक्षिणी निमील्य सम्यग् निरूपय इति भावः । आह — यदि वस्तच्छेदने युष्मन्मतेनापि सक्तद्दोषः संभवति ततः परिह्नियतामसौ गृहस्थैः स्वयोगेनेव यद्विनं वसं तदेव गृह्यताम् । उच्यते —

घेतन्वगं भिन्नमहिन्छियं ते जा मग्गते हाणि सुवादि ताव । अप्पेस दोसो गुणभृतिज्ञत्तो पमाणमेवं तु जवो करिंति ॥ अथ न तवेष्टं मतं यथा चिरमि गवेष्य भिन्नं गृहीतव्यम्, तत उच्यते — यावत् तत् भिन्नं वस्तं मार्गयति तावत्तस्य श्रुतादौ स्त्रार्थपौरुष्यादौ हानिभवति । अपि च य एव वस्त्रच्छेदनलक्षणो दोषः स प्रत्युपेक्षणशुद्धिविभूषापरिहारप्रभृतीनां गुणानां भूत्या संपदा युक्तः वहुगुणकलित इति भावः । कुत इत्याह । यतः प्रमाणमेव वस्त्रस्य तदानीं साधवः कुर्वन्ति व पुनस्तत्राधिकं किमिष स्त्रार्थव्याघातादिकं दूषणमस्तीति ।

.अथ-'जा यावि चिद्वा इरियाइयाओ' इत्यादि परोक्तं परिहरन्नाह -

आहारणीहारविहीसु जोगो सन्वो अदोसाय जहा जतस्स । हियाय सस्संमिव सस्सियस्स भंडस्स एयं परिकम्मणं तु ॥

यथा यतस्य प्रयत्नपरस्य साधोराहारनीहारादिविधिविषयः सर्वोऽपि योगो भवन्मतेनापि । अदोषाय भवति, तथा भाण्डस्योपकरणस्य परिकर्मणमपि छेदनादिकमेवमेव यतनया कियमाणं निर्दोषं द्रष्टव्यम् । दृष्टान्तमाह — 'हियाय सरसंमिव सस्सियस्स त्ति' — शस्येन चरति शास्यिकः तस्य, यथा तद्विषयं परिकर्मणं निद्दिणनादिकं हिताय भवति तथेदमपि भाण्डपरिकर्मणम् । तथा चोक्तम् —

''यद्वत्त्रास्यहितार्थं श्रस्थाकीर्णेऽपि विचरतः क्षेत्रे । या भवति शस्यपीडा यत्तवतः साल्पदोपाय ॥ तद्वजीवहितार्थं जीवाकीर्णेऽपि विचरतो लोके । या भवति जीवपीडा यत्तवतः साल्पदोषाय ॥''

किञ्च -

15

20

30

अप्पेव सिद्धंतमजाणमाणी तं हिंसगं भासिस योगवंतं । दन्वेण भावेण य संविभत्ता चत्तारि भंगा खलु हिंसगत्ते ॥

'अपि' इसभ्युचये, अस्त्यन्यद्पि वक्तव्यमिति भावः । यदेवं योगवन्तं वस्रच्छेद्नादि-व्यापारवन्तं जीवं हिंसकं त्वं भाषसे, तत् निश्चीयते सम्यक्सिद्धान्तमजानान एवं प्रलपित । न हि सिद्धान्ते योगमात्रप्रत्यादेव हिंसोपवण्यते, अप्रमत्तसंयतादीनां सयोगिकेविल-पर्यन्तानां योगवतामि तदभावात् । कथं तिहें सा प्रवचने प्रकृत्यते इत्याह । द्रव्येण अभावेन च संविभक्ताश्चत्वारो भङ्गाः खलु हिंसकत्वे भवन्ति । तथाहि । द्रव्यतो नामैका हिंसा न भावतः । भावतो नामैका हिंसा न द्रव्यतः । एका द्रव्यतोऽपि भावतोऽपि । एका न द्रव्यतो नापि भावतः । अथैषामेव यथाकमं भावनां क्रवन्नाह —

> आहच हिंसा समियस्स जा तू सा द्व्यओ होइ ण भावतो उ । भावेण हिंसा तु असंजतस्सा, जे वा वि सत्ते ण सदा वधेति ॥ संपत्ति तस्सेव जदा भविजा सा द्व्यहिंसा खळु भावओ अ । अज्झत्यसुद्धस्स जदा ण होजा वधेण जोगो दुहतो वऽहिंसा ॥

समितस्थेर्यासमितानुपयुक्तस्य याऽऽहच कदाचिद्पि हिंसा भवेत् सा द्रव्यतो हिंसा । इयं च प्रमादयोगामावात् तत्त्वतोऽहिंसैव मन्तव्या । 'प्रमत्तयोगात् प्राणव्यपरोपणं हिंसा' इति वचनात्, न भावत इति । भावेन भावतो या हिंसा न तु द्रव्यतः सा असंयतस्य प्राणाति-

25

71

25

पातादेरनिवृत्तस्य, उपलक्ष्णत्वात् संयतस्य वाऽनुपयुक्तगमनागमनादि क्वर्वतः । यानपि सत्त्वान असौ सदैव न हन्ति तानप्याश्रित्य मन्तव्या। 'जे वि न वाविज्ञन्ती नियमा तेसिं पि हिंसओ सो उ।' [ ओघनि॰ ७५३ ] इति वचनात्। यदा तु तस्यैव प्राणव्यपरोपणसंप्राप्तिभवति तदा सा द्रन्यतो भावतोपि हिंसा प्रतिपत्तन्या। यः पुनरध्यात्मना चेतःप्रणिधानेन शुद्ध उपयुक्तगमना-गमनादिकियाकारीत्यर्थः । तस्य यदा वघेन प्राणव्यपरोपणेन सह योगः संवन्धो न भवति, व तदा द्विधापि द्रव्यतो भावतोऽपि च हिंसा न भवतीति भावः। तदेवं भगवत्प्रणीतप्रवचने हिंसाविषयाश्चत्वारो भङ्गा उपवर्ण्यन्ते । अत्र चाद्यभङ्गे हिंसायां व्याप्रियमाणकाययोगोपि भावत उपयुक्ततया भगवद्भिरहिंसक एवोक्तः । ततो यदुक्तं भवता वस्नच्छेद्नव्यापारं क्वितो हिंसा भवतीति तत्प्रवचनरहस्यानभिज्ञतासूचकमिति।" वृहत्० गा० ३९२२-३९४९ । जपदेशरहस्य गा॰ ११६-११८ । धर्मपरीक्षा॰ गा॰ ४७-८८ । पुरुपार्ध॰ ४२-८६ । अनगार०४. २२-३६ । <sup>10</sup> सागार० २.८-१९;४.७-३३ । स्त्रानिपात २.२.४,५,१२;२.७.२८;२.१४.१९;३.११.२७ । धम्मपद गा० १२९,१३०,४०५ । मज्झिमनिकाये जीवकसुत्त-५५, उपालिसुत्त-५६ । विनयपिटके महावग्ग ६.४.२;६.४.८; चुलवरग ७.२,७ । चतुःशतक १२.२३ । वोधिचर्यावतार परि० ८. का० ९०-१०८ । शिक्षासमुचय पृ० १३१-१३५,३५७। भगवद्गीता १८.१७। महाभारत ज्ञांतिपर्व अ० १२४. श्लो० ६५,६६; अ० ३०८ श्लो० ५; अ॰ ३१३. श्लो॰ १६-२०। S. B. E. VOL, 50—अहिंसाशन्दोऽत्र द्रष्टव्यः । 15

पृ० ७. पं० २६. 'गीतार्थ' -

"गीयत्थो जयणाए कडजोगी कारणंमि णिदोसो । एगेसिं गीयकडो अरत्तदुद्दो अजयणाए ॥"

बृहत्० ४९४६ । उपदेशरहस्य गा० १३१ ।

"इय दोसा उ अगीए गीयम्मि उ कालहीणकारिम्मि I गीयत्थस्स गुणा पुण होंति इमे कालकारिस्स ॥ ९५० ॥ आयं कारणं गाढं वत्थुं जुत्तं ससत्ति जयणं च । सन्वं च सपडिवक्खं फलं च विविधं वियाणाइ ॥ ९५१ ॥ सुंकादीपरिसुद्धे सइ लाभे कुणइ वाणिओ चिट्टं। एमेव य गीयत्थो आयं दृहं समायरइ ॥ ९५२ ॥ असिवाईसंकत्थाणिएसु किंचिखलियस्स तो पच्छा । वायणवेयावचे लाभो तवसंजमज्झयणे ॥ ९५३ ॥ नाणाइतिगस्सद्वा कारण निकारणं त तव्वज्ञं । अहिडकः विस विद्युह्य सज्जक्खयद्यलमागाढं ॥ ९५४ ॥ आयरियाई वत्थुं तेसिं चिय जुत्त होड़ जं जोग्गं । गीय परिणामगा वा वत्धुं इयरे पुण अवत्धुं ॥ ९५५ ॥ धिइ सारीरा सची आयपरगता उ तं न हावेति । जयणा खल तिपरिरया अलंभे पच्छा पणगहाणी ॥ ९५६ ॥ इह परलोगे य फलं इह आहाराइ इक्सेकस्त । सिद्धी सग्ग सुकुलता फलं तु परलोड्यं एयं ॥ ९५७ ॥

10

खेत्तोऽयं कालोऽयं करणिमणं साहओ उवाओऽयं।
कत्त ति य जोगि ति य, इय कडजेगी वियाणाहि ॥ ९५८ ॥
ओयव्भूतो खित्ते काले भावे य जं समायरह ।
कत्ता उ सो अकोप्पो जोगीव जहा महावेजो ॥ ९५९ ॥
अहवण कत्ता सत्था, न तेण कोविज्ञती कयं किंचि ।
कत्ता इव सो कत्ता एवं जोगी वि नायव्यो ॥ ९६० ॥
किं गीयत्थो केवलि चडव्विहे जाणणे य गहणे य ।
तुल्ले रागदोसे अणंतकायस्स वज्जणया ॥ ९६१ ॥
सव्यं नेयं चडहा तं वेइ जिणो जहा तहा गीतो ।
चित्तमचित्तं मीसं परित्तणंतं च लक्खणतो ॥ ९६२ ॥
कामं खल्ल सव्वकृ नाणेणऽहिओ दुवालसंगीतो ।
पन्नतीइ उ तुल्लो केवलनाणं जओ मुअं॥ ९६३ ॥" वहत्व०।

पृ० ७ पं० २७. 'स्वरूपिहंसा' - ''हेतुतस्तावदयतनाऽपरपर्यायात् प्रमादात्, स्ररूप-तश्च प्राणव्यपरोपणतः, अनुबन्धतश्चपापकर्मवन्धार्जितदुःखलक्षणात् - इह हिंसा प्रतीयते । । तथा च सूत्रं - अजयं चरमाणो य पाणभूयाइं हिंसइ । वंधई पावयं कम्मं तं से होइ कडुअं फलं।" उपदेशरहस्य-गा० ४।

पृ० ८. पं० १. 'सोयमिषोः' - श्लो० वाक्या० २२२-२३१,३४०-३४३। 'वैयाकरणाः वाक्यस्य वाक्यार्थे शक्तिरिति वद्नित । अन्ये तु सुक्तशरन्यायेन एकयैवाभिधया पदार्थ-स्मृतिः वाक्यार्थवोधस्य भवतीति वद्नित । परे तु वाक्यस्य वाक्यार्थे तात्पर्येरूपं वृत्त्यन्तर- 20 मिति स्वीकुर्वन्ति" - भाद्यिं० पृ० २०।

''ये त्वभिद्धति सोयमिषोरिव दीर्घतरो व्यापार इति यत्परः शब्दः स शब्दार्थः"—

''भट्टमतोपजीविनां भट्टलोझटादीनामभिमतं पक्षमाशङ्कते – 'ये त्विति'।" काव्यप्र॰ टी॰ पृ॰ २२५।

25 पृ० ८. पं० ३. 'एतेन'-यद्यपि व्यापकतावच्छेद्कत्वेन गृहीतधर्मावगाहिपरामर्शात् व्यापकतावच्छेद्कतद्धर्मावच्छित्रप्रकारिकैव अनुमितिर्जायते न पुनर्व्यापकतानवच्छेद्कधर्माः न्तरावच्छित्रप्रकारिका इति न्यायमर्थादा तथापि एकविशेषवाधकालीनपरामर्शात् व्यापकतानवच्छेद्कधर्मावच्छित्रप्रकारिका अनुमितिः प्रामाणिकी यथा विहृत्वावच्छित्रव्यापकता-वगाहिनः महानसीयेतरविह्ववाधकालीनपरामर्शात् पर्वतो महानसीयविह्नमान् इत्येव व्यापः कतानवच्छेद्कमहानसीयत्वावच्छित्रप्रकारिका अनुमितिर्भवति एवं लाघवज्ञानसहकृतादिष परामर्शात् व्यापकतानवच्छेद्कधर्मावच्छित्रप्रकारा अनुमितिर्जायते यथा — विहृत्वावच्छित्र-व्यापकतावगाहिनः महानसीयवहाँ लाघविष्ठित्रप्रकात् परामर्शात् पर्वतो महानसीयविह्नमान् इत्येव अनुमितिर्जायते ।

तद्धमीवच्छित्रविशेष्यकतत्पदनिरूपितशक्तिप्रकारकज्ञानजन्यया तद्धमीवच्छित्रोपिखता

न १: ५ रे. ५ १४ . १३ ० १ . १ ० ह

## । 189 है में एस है भिष्ठ कि गिष्ठम्म है ही भि'' । ३९९ ।। अस्तर्गिक मारिक्स भी स्थानिक है है।

प्र० ८. पं० २२, '<del>नन्ते</del>नं त्रिनिहरे'-''अथ पर: प्र्विपरिविधस्थायपत्राह-

### । ऐसु हर्न्ड्रीलहाशिस मार र पिल्स्क्रिक्स स्ट्रिस इस ॥ १९९ ॥ त्री टाह्म इसु इंग्रिक्स्ट्रिड्रीलहाशिस

্ষিচ্ছ হৃদিগুজদািহুগহিদিং , ব্লিচ , দুচ্ছ দিদিজিয়েগেছুইগচিই দিগিছুইচ্ছিদ দুদ । ০ড়ি গদিলি – ব্লিচেই "চাচ্চচিই দীাসেদাজ্যজািছুইগচিই , দুদাণ্ট্ৰচ চক্ত গৈ্যাঘ্ট্ৰদ চীহু

। ७९९ ाम ाडे ामहिम - '०मिम्ड्निहिष्ट' . ४६ ०म .१ ०प्ट

गा० प्रहण्डेष्टर ।

इंग्रिक स्थाप्त हैं स्थाप्त के अन्तर्मा हैं। जा जारिक सुरु ३६ १ मा जिस्स मा पू० ९. पं० २५. 'द्रव्यश्चतप्रहें पू० ९. पं० २७. 'मिस्सि प्रत्यं, पं जहा–सत्रक्तरं वंज

3**32-23**2

30

91

ao

'नानवर्ग्हो नागहियं चं वर्ध्यं

1888

J .....

– शास्ट्र

"

तह्मीबिच्छत्रविषयक एव शाब्दबीधी जायते इति न्यायतयः, यथा – यरत्वाबिच्छत्रति स्वप्तिक्ष्मीविद्यत्रात्त्र । व्या – यरत्वाबिच्छत्राव्यत्यः व्या – यरत्वाबिच्याव्यत्यः व्या व्याप्त्यः व्याप्तः व्यापत्यः व्याप्तः व्याप्तः व्याप्तः व्याप्तः व्याप्तः व्याप्तः व्यापतः व्यापतः व्यापतः व्यापतः व्यापतः व्यापतः व्यापत्यः व्यापत्यः व्यापत्यः व्यापत्यः व्यापतः व्यापत्यः व्यापत्यः व्यापत्यः व्यापतः व्यापतः

प्नं मा हिस्सात् सर्वा भूताने इसत्र हिसाल्यमान्यावच्छेद्न अनिष्टसायनत्ववोध-जनकात् विधिवाक्यत् अग्निष्मीयं पश्चमाळमेत इसादिविश्वपद्दिसाविष्यकः शुन्दिनायन्त्व-वोधकापवाद्सहरूतात् तत्तर्पवाहेत्यहिसामात्र एव अनिष्टसायनत्विक्यकः शुन्दिनीयस्तं-पयते इति सापवाद्गेत्सगीविधिवाक्यस्थलेः एकेनैव शाब्द्वोधना समुनिति मीमांसकादिसंमतशाब्द-वादिकवाक्यजन्यामां विभिन्नामां शाब्द्वोधानां कल्पना समुनिति मीमांसकादिसंमतशाब्द-वादिकवाक्यान्यामितः।

— 'हर्मिनिमिनास्त्रुक्ष' .थ २० ए . s ० प्र

"नं चोहसपुन्वशरा छहाणानपा परोप्परं होति। भी उ अणन्तभागी पणानणिजाण नं सुनं ॥ १४२ ॥

पू० ९. पं० ३. 'शुब्दसंस्पृष्टाशैः' – ''शूणोति वाच्यवाचकमावपुरस्सरं अवणावियोते झब्देन सह संस्पृष्टमश्रै परिज्ञिनत्यात्मा येन परिणामनिशेषेण स परिणामनिशेषः अतम् ।" सन्सै० म० पृ० १४० ।

पूर ९. पं ० ४. 'स्विग्त्यायाम्' – 'ड्रिप्त्यायायास्त्रेयायः" – विशेषा॰ दो॰ गा॰ पूर

प्र० ९. पं० ८. 'पूर्वगतगाथायाम्' –''इतिपूर्वगतगाथासंस्येपार्थः'' – विशेषा॰ टी॰ गा॰ १९७। नन्दी॰ म॰ प्र० १४२।

-होम एगेम्ड :ईन्डमिट्टनीमेहामेहें सर्वेश - 'डोम्डोम्सिट' . १० ९ . पं ० १ .

पृ० १०. पं० १६. 'मह्नकप्रतिवोधक' - ''एवं अहावीसइविहस्स आभिणिवोहि-अनाणस्स वंजणुग्गहस्स परूवणं करिस्सामि पडिवोहगदिट्टंतेण महगदिट्टंतेण य । से किं तं पडिवोहगदिहंतेणं ?। पडिवोहगदिहंतेणं से जहानामए केइ पुरिसे कंचि पुरिसं सुत्तं पडि-वोहिजा अमुगा अमुगत्ति, तत्थ चोयगे पत्रवगं एवं वयासी - किं एगसमयपविद्वा पुगाला गहणमागच्छंति दुसमयपविद्वा पुग्गला गहणमागच्छंति जाव दससमयपविद्वा पुग्गला इ गहणमागच्छंति संखिजसमयपविद्वा पुग्गला गहणमागच्छंति असंखिजसमयपविद्वा पुग्गला गहणमागच्छंति । एवं वदंतं चोअगं पण्णवए एवं वयासी-नो एगसमयपविद्वा पुगगला गहण-मागच्छन्ति नो दुसमयपविद्वा पुग्गला गहणमागच्छन्ति जाव नो दससमयपविद्वा पुग्गला गह-णमागच्छंति नो संखिजसमयपविद्वा पुग्गला गहणमागच्छंति असंखिजसमयपविद्वा पुग्गला गहणमागच्छंति से तं पडिवोहगदिइंतेणं। से किं तं महगदिइंतेणं ?। मल्लगदिइंतेणं से 12 जहानामए केइ पुरिसे अवागसीसाओ महगं गहाय तत्थेगं उदगविंदुं पक्खेविजा, से नहे, अण्णे वि पक्खित्तं से वि नहे, एवं पक्खिप्पमाणेसु पक्खिपमाणेसु होही से उदगविंदू जे णं तं मल्लगं रावेहि ति, होही से उदगविंदू जे णं तं महगंसि ठाहि ति, होही से उदगविंदू जे णं तं महगं भरिह त्ति, होही से उदगविंदू जे णंतं मल्लगं पवाहेहि त्ति। एवामेव पक्खिप्पमाणेहिं अणंतेहिं पुग्गलेहिं जाहे तं वंजणं पूरिअं होइ ताहे हुं त्ति करेइ, नो चेव णं जाणइ के वि एस 15 सद्दाइ ? ततो ईहं पविसद्द, तओ जाणइ अगुगे एस सद्दाइ, तओ अवायं पविसद्द, तओ से जनगयं हवई, तओ णं धारणं पविसइ, तओ णं धारेइ संखिज्ञं वा कालं असंखिज्ञं वा कालं .....से तं मललगदि हुंतेणं । नन्दी । स्० ३६। विशेषा । गा० २५०।

पृ० १०. पं० १६. 'तस्यामप्यवस्थायां' — विशेषा० गा० २००।
पृ० १०. पं० २७. 'अर्थावग्रहः' — विशेषा० गा० २५२। जैनतर्कभाषा पृ० ४०।
पृ० १०. पं० २८. 'स चैकसामियकः'— विशेषा० गा० ३३३।

पृ० ११. पं० ३. 'मलयगिरि' - नन्दी॰ म॰ पृ॰ ७३।

पृ० ११. पं० २०. 'एकत्र वस्तुनि' — "व्यभिचरत्यवश्यमिति व्यभिचारिणी, सा च एकनयमतावलम्बनी — सामान्यमेवास्ति न विशेषाः सन्ति, विशेषमात्रं वा समस्ति न सामान्यमेवास्ति न विशेषाः सन्ति, विशेषमात्रं वा समस्ति न सामान्यमित्यादिका, यतः सा नयान्तरेणापिक्षण्यते असत्यत्वात्, अतो व्यभिचारिणी, न व्यभि- अचारिणी अव्यभिचारिणी। का शया सर्वात्रयवादान् साकल्येन परिगृह्य प्रवृत्ता कथित्रत् सामान्यं द्रव्यास्तिकाज्ञाच्छन्दतः सत्यम्, विशेषाश्च पर्यायावलम्यनमात्रसत्या इत्यादिप्रपद्धेन नाव्यभिचारिणी" तत्त्वार्यं० टी० पृ० ३१।

पृ० ११. पं० २४. 'तत्त्वार्थवृत्त्यादि' 'अपायसद्रव्यतया मतिज्ञानं" - तत्त्वार्थः भाग १. ११.।

"यन्मतिज्ञानं धर्मितयोपात्तं तत् की दृशं परोक्षं प्रमाणं वा साध्यते ? उच्यते — अपाय-सद्रव्यतया मतिज्ञानम् धर्मित्वेन उपन्यस्तम्, अपायो निश्चय ईहानन्तरवर्ती । सद्रव्यनिति — शोभनानि द्रव्याणि सम्यक्त्वदृष्ठिकानि, अपायश्च सद्रव्याणि च तेषां भावः स्तर्पाद्ध-च्युतिः तया इत्थंभूतया मतिज्ञानं धर्मि । एतदुक्तं भवति — मतिज्ञानस्य अवप्रहादिनेदस्य

25

31

मध्ये योऽपायोंऽशः तन्मतिज्ञानं परोक्षं प्रमाणिमति । अवग्रहेहयोरिनिश्चितत्वात्र समित्त प्रामाण्यम् । स चापायः सद्द्रव्यानुगतो यदि न भवति तन्मिध्यादृष्टेरिव अग्रुद्धद्विककछु- पितः, अतो योऽपायः सद्द्रव्यानुवर्ती सप्रमाणं मितिभेदः । यदा ति दर्शनसप्तकं क्षीणं भवति तदा सद्द्रव्याभावे कथं प्रमाणता श्रेणिकाद्यपायांशस्य ? । उच्यते — सद्द्रव्यत्या इत्यनेन अर्थत इदं कथ्यते — सम्यग्दृष्टेर्योऽपायांशः इति । भवति चाऽसौ सम्यग्दृष्टेरपायः । अथवा एक- शेषोऽत्र दृष्ट्वयः "इद्मुक्तं भवति — अपायसद्द्रव्यानुगतो यः अक्षीणदर्शनसप्तकस्य स परि- गृहीतः एकेन अपायद्रव्यश्वदेन, तथा द्वितीयेन अपायो यः सद्द्रव्यं शोभनं द्रव्यम् , कश्चा- पायः सद्द्वयम् ? यः क्षीणदर्शनसप्तकस्य भवति । एतेनैतदुक्तं भवति — सम्यग्दर्शनिनः क्षीणाक्षीणदर्शनसप्तकस्य योऽपायो मितिज्ञानं तत् परोक्षं प्रमाणम् ।" तत्त्वार्थं० टी० १।११ । तत्त्वार्थं० यशो० ।

पृ० ११. पं० २८. 'सम्यक्त्वानुगतत्वेन' - ''सद्सतोरिवशेपाद् यहच्छोरुपलव्धेर-मत्तवत्'' तत्त्वार्थ० १।३३ ।

> ''अविसेसिया मइ चिय सम्मिद्दिहिस्स सा मइण्णाणं । मइअन्नाणं मिच्छिदिद्विस्स सुयं पि एमेव ॥ सद-सदिवसेसणाओ भवहेउजदिच्छिओवलम्भाओ । नाणफलाभावाओ मिच्छिदिद्विस्स अण्णाणं॥'' विशेषा० ११४,११५,३२९,३३०।

पृ० ११. पं० २९. 'संश्यादीनामपि'-

"नाणं चिय संसयाईया ॥ ३१४ ॥

नास्माभिः 'समीहितवस्तुप्रापकं ज्ञानं, इतरद्ज्ञानम्' इत्येवं व्यवहारिणां प्रमाणाप्रमाण-भूते ज्ञानाऽज्ञाने विचारयितुमुपकान्ते, किन्तु ज्ञायते येन किमपि तत् सम्यग्दृष्टिसंबन्धि ज्ञानम्, इत्येतावन्मात्रकमेव व्याख्यातुमभिष्ठेतम्; वस्तुपरिज्ञानमात्रं तु संशयादिष्विप विद्यते इति न तेषामिष समग्दृष्टिसंबन्धिनां ज्ञानत्वहानिः।

कथं पुनः संशयादयो ज्ञानम् ? - इत्याह -

वत्थुस्स देसगमगत्तभावओ परमयप्पमाणं व । किह वत्थुदेसविण्णाणहेयवो, सुणसु तं वोच्छं ॥ ३१५ ॥

वस्त्वेकदेशगमकाश्च संशयादयः ततस्ते ज्ञानम् । अत्र हेतोरसिद्धतां मन्यमानः परः पृच्छिति कथं वस्त्वेकदेशिवज्ञानहेतवः संशयादयः ?। वस्तुनो निरंशत्वेन देशस्यवाभावाद् न त एकदेशत्राहिणो घटन्त इति परस्याभिप्रायः। आचार्यः प्राह — शृणु। यथाप्रतिज्ञातमेवाह —

इह वत्थुमत्थवयणाइपजयाणंतसत्तिसंपर्न । तस्सेगदेसविच्छेयकारिणो संसयाईया ॥ ३१६ ॥

इह वस्तुनो घटादेर्मृन्मयत्व-पृथुवुष्नत्व-वृत्तत्व-कुण्डलायतमीवायुक्तत्वादयोऽर्थरूपाः पर्यायाः अर्थपर्याया अनन्ता भवन्ति । घट-कुट-कुम्भ-कलशादयस्तु वचनरूपाः पर्याया वचनपर्यायास्तेऽप्यनन्ता भवन्ति । आदिशब्दात् परव्यावृत्तिरूपा अप्यनन्ता गृह्यन्ते । न खल्ल वयं निरंशवस्तुवादिनः, किन्तु यथोक्तानन्तधर्मलक्षणवस्तुनोऽनन्ता एव देशाः

н

सन्तीति वयं मन्यामहे तन्मध्याचैकैकदेशग्राहिणः संशयादयोऽपि भवन्त्येव इति कयं न ते ज्ञानम् ?।

जे संसयादिगम्मा धम्मा वत्थुस्स ते वि पज्जाया । तद्हिगमत्त्रणओं ते नाणं चिय संसयाईया ॥ ३२१ ॥

नन्वनन्तपर्यायं सर्वमिष वस्तु इति भवद्भिरुक्तम् । तस्य च घटादिवस्तुन एकस्मिन् काल । एकमेव कञ्चित् घटत्वादिपर्यायं सम्यग्दृष्टिरिष गृह्वाति । अतोऽनन्तपर्यायमिष वस्त्वेकपर्या-यतया गृह्वतस्त्रस्थापि कथं ज्ञानं स्थात्, अन्यथास्थितस्थान्यथायहणात् इत्याशङ्क्याह् —

> पजायमासयन्तो एकं पि तओ पयोयणवसाओ । तत्तियपजायं चिअ तं गिण्हड् भावओ वत्धुं ॥ ३२२ ॥

एतदुक्तं भवति – भावत आगमप्रामाण्याभ्युपगमाभिप्रायतः सम्यग्दृष्टिना यथाविध- ॥ तमनन्तपर्यायं वस्तु सदैव गृहीतमेवास्ते, केवलं प्रयोजनवशात् एकं पर्यायमाश्रयति ।

मिध्यादृष्टेरिप एवं भविष्यतीति चेत् न, इसाह -

निण्णयकाले वि जओ न तहारूवं विदंति ते वत्थुं। मिच्छिदिही तम्हा सन्वं चिय तेसिमण्णाणं॥ ३२३॥

अथवा नाज्ञानमात्रमेव तेपाम्, किन्तु अद्याप्याधिक्यं किख्चित् इति दर्शयत्राह् -

कट्टयरं वन्नाणं विवज्जओ चेव मिच्छदिद्वीण । मिच्छाभिणिवेसाओ सव्यत्थ घडे व्य पडवुद्वी ॥ ३२४ ॥

अथ प्रकारान्तरेणाऽपि तत् समर्थयत्राह -

अहवा जिहंदनाणोवओगओ तम्मयत्तणं होइ । तह संसयाइभावे नाणं नाणोवओगाओ॥३२५॥<sup>११ विदोपा०। नन्दी० स्० २५। ११</sup>

पृ० ११. पं० ३३. 'जीवाजीवा०' – ''तत्त्वार्यश्रद्धानम् सम्यग्दर्शनम् ।'' तत्त्वार्य० १.२ ।

पृ० १२. पं० १. 'सत्संख्या' - ''निर्देशस्त्रामित्वसाधनाधिकरणस्थितिविधानतः । सत्संख्यास्रेत्रस्पर्शनकालान्तरभावाल्पवहुत्वैश्च ।'' तत्त्वार्यं॰ १.७,८ ।

पृ० १२. पं० ७. संमतौ महावादिना -

"चरणकरणप्पहाणा ससमय-परसमयमुक्तवावारा । चरण-करणस्स सारं णिच्छयसुद्धं ण याणिति" ॥ चन्नति । ३.६७ ।

पृ० १२. पं० ७. 'तदेव सत्यं'-

'से नूणं भंते तमेव सर्चं णीसंकं, जं जिणेहिं पवेइयं ? । हंता गोयमा तमेव सर्चं णीसंकं जं जिणेहिं पवेइयं ॥"—भगवती श०१ड०३ स्०३०। आचा० स०५, ड०५, स्०१६२।

पृ० १२. पं० ८. 'मापतुप' -

"ततः स्रिरशक्तं तं पाठे ज्ञात्वा तपोधनम् । सामायिकश्चतस्यार्थं तं संक्षेपादपीपठत् ॥ यथा मा रुष्य मा तुष्येत्येवमेव स मिनततः । घोपयामास तत्रापि विस्मृतिस्तस्य जायते ॥ ततो महाप्रयत्नेन संस्मृत्य किल किञ्चन । तत्रासौ घोषयामास तृष्टो मापतुपेत्यलम् ॥ ततस्तद्घोपणान्नित्यं मापतुपेत्यभिष्यया । ख्यातिं नीतो महात्मासौ वालिशैः क्रीडनापरैः ॥ एवं सामायिकाद्यर्थेऽप्यश्चनतो गुरुभिनततः । ज्ञानकार्यमसौ लेमे कालतः केवलिशयम् ॥" उपदेशपदटीका गा॰ १९३ ॥

पृ० १२. पं० १०. 'स्रतो ग्राह्यत्य' — ''स्वकीयेभ्य एव स्वजनकसामग्री-स्वजन्यस्वप्र
ग्विससामग्री-स्वजन्यज्ञाततालिङ्गकानुमितिसामश्यन्यतमेभ्य इति यावत् । अत्र स्वस्येव स्वप्रामाण्यविषयकत्या स्वजनकसामश्येव स्विष्ठिश्रामाण्यिनश्चायिका इति गुरवः । स्रोत्तरवर्तिस्वविषयकलौकिकप्रत्यक्षस्य स्विष्ठिश्रामाण्यविषयकत्या स्वजन्यस्वविषयकप्रत्यक्षसामग्री स्विष्ठिश्रामाण्यविश्रामाण्यविश्रामाण्यविश्रामाण्यविश्रामाण्यविश्रामाण्यविश्रामाण्यविश्रामाण्यविश्रामाण्यविश्रामाण्यविश्रामाण्यविश्रामाण्यविश्रामाण्यविश्रामाण्यविश्रामाण्यविश्रामाण्यविश्रामाण्यविश्रामाण्यविश्रामाण्यविश्रामाण्यविश्रामाण्यविश्रामाण्यविश्रामाण्यविश्रामाण्यविश्रामिका इति भाद्याः ।" तत्त्वचि० प्र० १० १२६ ।

कित्रकेति नीलकंठी पृ० ३६४ ।

पृ० १२. पं० ११. 'न्यायनयेपि' — ''तथापि तद्वति तत्प्रकारकज्ञानत्वं तद्वति तद्वैशिध्यज्ञानत्वं वा प्रामाण्यं तिन्नस्र्यादेव निष्कम्पव्यवहारात् छाघवात्, नान्यद् गौरवात् ।
तच ज्ञानप्राहकसामग्रीप्राह्यमेवः तथाहि — विशेष्ये तद्धर्मवत्त्वं तद्धर्मप्रकारकत्वं च व्यवसायस्य अनुव्यवसायेन अनुमित्या स्वप्रकाशेन वा गृह्यते विषयनिरूप्यं हि ज्ञानम् अतो
श्चानवित्तिवेद्यो विषयः इति व्यवसाये भासमाने धर्मधर्मिवत् तद्वैशिष्ट्यमपि विपयव्यवसायरूपप्रत्यासत्तेः तुल्यत्वात् सम्बन्धितावच्छेदकरूपवत्तया ज्ञायमाने सम्बन्धिनि ससम्वन्धिकपदार्थनिरूपणम् इत्यनुव्यवसायस्य रजतत्वावच्छित्रत्वेन पुरोवर्तिविपयत्वाच ।
अन्यथा पुरोवर्तिनं रजतं च जानामि इति तदाकारः स्यात्, न तु रजतत्वेन पुरोवर्तिनमिति ।" — तत्त्वचि० प्र० पृ० १७० । कुष्णमा० द्वि० स्त० पृ० ९ ।

ए० १२. पं० २५. 'अत एवेदं रजतिमिति' — "एतेनेदं रजतिमिति तादात्म्यारोपन्या-वर्त्तनाय प्रामाण्यश्रारीरे मुख्यविशेष्यता निवेश्या, मुख्यविशेष्यता च प्रकारतानविर्छन्न-विशेष्यता तत्र च प्रकारतानविष्छन्नत्वं न स्वतो प्राह्ममिति" — प्रामाण्यवाद गादाधरी पृ० १६०।

पृ० १३. पं० ३. 'प्रामाण्यमस्तु' - ''वस्तुतस्तु विशेष्यितासम्बन्धेन तद्धर्मवदविच्छन्नं प्रकारितासम्बन्धेन तद्धर्मवत्त्वमि प्रामाण्यम्'' तत्त्वचि० प्र० माधुरी० पृ० १०५।

ग्रिक्त पृ० १३. पं० ५. 'अप्रामाण्यं' — ''तद्भाववति तत्प्रकारकज्ञानत्वमप्रामाण्यं परतो

ज्ञायते तद्भाववत्त्वस्य भ्रमानु सिखितत्वेन अनुव्यवसायाविषयत्वात्" — तत्त्वचि० प्र० पृ० १०६।

पृ० १३. पं० ८. 'तान्त्रिकैः' — "प्रमेखेवेति एवशव्दस्तुल्यार्थे प्रमेखाकारकज्ञानजन्यो योऽनुव्यवसायस्ति एवशव्यवसायस्येति — तथा च तज्- ज्ञाने यथा विपयीभूतव्यवसायविशेष्ये तत्प्रकारीभूतवर्यर्भवैशिष्ट्यं भासते तथा भ्रमानुव्यव-

::

सायेऽपि अमविशेष्ये तत्प्रकारीभूतवैशिष्टां भासत इति तुल्यतेति भावः । प्राञ्चस्त प्रमेत्येव गृह्यते । प्रमात्वप्रकारेण गृह्यते इत्यर्थः इत्याहुः । तदसत् अप्रमानुव्यवसायेन प्रमात्वप्रहस्यान् शक्यत्वात् — तत्त्वचि । प्रभाविष्ठ १० १०४ ।

पृ० १३. पं० २१. 'जे एमं जागह' - तुलना-विशेषा० गा० ३२०।

पृ० १५. पं० १०. <sup>4</sup>घट इत्यपायोत्तरमपि - विशेषा॰ गा॰ २८२-२८८ । जैनतर्कभाषा इ

पृ० १६. पं० ९. 'अङ्गोपाङ्ग' - ''सुयनाणे दुविहे पण्णत्ते - तं जहा - अंगपविद्वं चेव अंगवाहिरं चेव ॥" स्था॰ २.१.७१। नन्दी॰ स्॰ ४४। तत्त्वार्थ॰ १.२०।

पृ० १६, पं० १०. 'एकादीनि' - तत्त्वार्थसूत्रे तु इत्थं पाठः - ''एकादीनि भाज्यानि युगपदेकसिन्ना चतुभ्ये: ।" तत्त्वार्थ० १.३१.।

"तद्यथा — कसिंश्रिजीवे मलादीनामेकं भवति कसिंश्रिजीवे हे भवतः । कसिंश्रित् त्रीणि भवन्ति । कसिंश्रित् चत्वारि भवन्ति । श्रुतज्ञानस्य मतिज्ञानेन नियतः सहभावः तत्पूर्व-कत्वात् । यस्य श्रुतज्ञानं तस्य नियतं मतिज्ञानम् । यस्य तु मतिज्ञानं तस्य श्रुतज्ञानं स्याद् वा न वेति ।" तत्त्वार्थं । भा ।

'एकादीनि भाज्यानि' इत्यादिसूत्रीया सर्वार्धसिद्धिने भाष्यमनुधानति, । तत्र मतिश्चतयोः । नियतसाहचर्यस्यैव प्रतिपादितत्वात् कदापि मतिज्ञानस्य श्चतविरहिणोऽसंभवात् ।

प्र० १६. पं० ११. 'शब्दसंस्प्रप्टार्थमात्रग्राहित्वेन' -

"अन्ने अणक्खरक्खरविसेसओ मइ-सुयाई भिंदन्ति । जं मइनाणमणक्खरमक्खरमियरं च सुयनाणं ॥ १६२ ॥

अत्राचार्यो दूषणमाह -

जइ मइरणक्खरचिय भवेज नेहादओ निरभिरुप्पे । थाणुपुरिसाइपज्ञायनिवेगो किह णु होजाहि ? ॥ १६३ ॥

यदि मतिरनक्षरेव स्थात् - अक्षराभिलापरिहतैव भवताऽभ्युपगम्यते, वर्हि निरिभिलात्येऽप्रतिभासमानाऽभिलापे स्थाण्वादिके वस्तुनि ईहाद्यो न प्रवर्तेरन् । ततः किम् ?
इत्युच्यते - तस्यां मतावनक्षरत्वेन स्थाण्वादिविकल्पाभावात् - 'स्थाणुरयं पुरुषो वा' इत्यादि- अपर्यायाणां वस्तुधर्माणां विवेको वितर्कोऽन्वयन्यतिरेकादिना परिच्छेदो न स्थान् । वधाहि यदनक्षरं ज्ञानं न तत्र स्थाणुपुरुषपर्यायादिविवेकः यथाऽवग्रहे, तथा चेहाद्यः, वस्मान् तेष्विप नासौ प्राप्नोति ॥" - विशेषा॰ टी॰ ।

पृ० १६. पं० २६. 'अर्धजरतीयन्याय' — "न चेदानीमर्धजरतीयं स्थ्यम् । वद्यया। अर्ध जरताः कामयतेऽर्धं नेति।" पात॰ नहा॰ ४.१.७८।

"न चार्धजरतीयमुचितम् । न हि कुकुट्या एको भागः पाकायापरो भागः प्रसनाय कल्प्यतामिति ।" सर्वद॰ दौद्द॰ १० १४ । लैकिकन्या॰ १ १० ८ ।

ह्या० १४

ंर्यं १७८पं २८ श्वद्वाचिकः? में निसर्गः परिणीमः स्वभावः अपरोपदेश हस्तेनथा-न्तरम् • • अधिगमः अभिगम् आममो निमित्तं अवणं शिक्षा उपदेश इत्यनर्थान्तरम् ।"--तत्त्वार्थ० भा० १.३।

ए० १७. पं० ५ गोन्नलीवर्द्स्याय - "वलीवर्द्स्य गोविशेषत्वेऽपि वलीवर्द्स्य झिटिति म् गोत्वेन वोधनार्थं यथा प्रयोगस्तथान्ययोः सामान्यविशेषरूपयोईिटिति वोधनार्थं यत्र प्रयोग-स्तत्रास्य प्रवृत्तिः।" लैकिकन्या॰ १ पृ॰ २५।

2 20 8 6. 40. 6 au at 24 - 1 3 am grange - 1 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3

वैयथ्यातिप्रसंगाभ्यां न मत्यभ्यधिकं श्रुतम् । सर्वभ्यः केवलं चक्षः तमः क्रमविवेकवत् ॥ १२ ॥ विश्वयद्वात्रि ०१९.

प्र० १७. पं० १२. 'ह्रवगयं लहइ सन्वम्' -

"परमोहि असंखेजा लोगमित्ता समा असंखिजा। रूवगयं लहइ सन्वं खेत्तोवमियं अगणिजीवा ॥ ४४ ॥ अव नि विशेषाः गार्व ६८५।

पृ० १७. पं० २०. 'एतेनासद्भाव' – "सञ्चबहुअंगणिजीवा निरन्तरं जत्तियं भरिजासु । खित्तं सञ्चिदसागं परमोही खित्त निर्दिष्टो ॥" भाव० नि० ३१। नन्धि∸गा० ४९।

''अयमिह सम्प्रदायः सर्ववहमिजीवाः प्रायोऽजितस्वामितीर्थकृत्काले प्राप्यन्ते, तदार-म्भकमनुष्यवाहुल्यसंभवात्, सूक्ष्मास्रोत्ऋष्टपदवर्त्तिनः तत्रैव विवक्ष्यन्ते ततस्र सर्ववहवोऽ-नलजीवा भवन्ति, तेषां खबुद्धा प्रोद्धावस्थानं परिकल्प्यते – एकैकक्षेत्रप्रदेशे एकैकजीवाव-🕫 गाहनया सर्वतश्चतुरस्रो घन इति प्रथमं, स एव घनो जीवैः स्वावगाहनादिभिरिति द्वितीयम्, एवं प्रतरोऽपि द्विभेदः, श्रेणिरपि द्विधा, तत्राद्याः पञ्चप्रकारा अनादेशाः तेषु क्षेत्रस्याल्पीय-स्तया प्राप्यमाणत्वात्, पष्ठस्तु प्रकारः सूत्रादेशः । • • स्वावगाहनासंस्थापितसकलानलजीवा-वलीकपा अवधिज्ञानिनः सर्वास दिक्ष शरीरपर्यन्तेन आम्यते, सा च आम्यमाणा असंख्ये-यान् लोकमात्रान् विभागानलोके न्याप्रीति, एतावत्सेत्रमवघेरत्क्रप्टमिति, ••• इदं च सामर्थ्य-25 मात्रमुपवर्ण्यते, 'एतावति क्षेत्रे यदि द्रष्टव्यं भवति तर्हि पश्यति, यावता तत्र विद्यते, अलोके क्तिपद्रव्याणामसंभवात्, क्तिपद्रव्यविषयआवधिः, केवलमयं विशेषो - यावचापि परिपूर्णमिष लोकं पश्यति ताविद्द स्कन्धानेव पश्यति, यदा पुनरलोके प्रसरमविधरिधरोहित तदा 'यथा यथाऽभिवृद्धिमासाद्यति तथा तथा छोके सूक्ष्मान् सूक्ष्मतरान् स्कन्धान् परयति, यावदन्ते परमाणुमपि, ...परमावधिकलितश्च नियमादन्तर्भुहूर्तमात्रेण केवलालोकलक्ष्मीn मालिङ्गति -" नन्दी ॰ म॰ गा॰ ४९।

पृ० १७. पं० २३. 'बहुंतो' - 'अन्यकर्तकेयं प्रक्षेपगाथा सोपयोगेति व्याख्याता।" विशेषा व टी व ६०६।

पृ० १८. पं० ५. 'वाह्यमप्यर्थेम्' -

''मणपञ्जवनाणं पुण जणमणपरिचिन्तियत्थपायडणं। माणुसिक्तिनिवद्धं गुणपचइयं चरित्तवओ॥'' सावः निरु ७६।

'तिद्नन्तभागे मनःपर्यायस्य ॥'' तत्त्वार्थे १. २९ ।

"यानि रूपीणि द्रव्याणि अवधिज्ञानी जानीते ततोऽनन्तभागे मनःपर्यायस्य निवन्धो भवति । अवधिज्ञानविषयस्य अनन्तभागं मनःपर्यायज्ञानी जानीते रूपिद्रव्याणि मनोरहस्य- अविचारगतानि च मानुषक्षेत्रपर्यापन्नानि विद्युद्धतराणि चेति ।" तत्त्वार्यं भा॰ १.२९ ।

अत्रार्थे सर्वार्थसिद्धं।दिगतासर्वापि दिगम्बरपरम्परा भाष्यतुल्यैव।

पृ० १८. पं० ९. 'जाणइ वज्झे' -

"द्व्यमणोपञ्जाए जाणइ पासइ य तग्गएणंते । तेणावभासिए उण जाणइ वन्झेणुमाणेणं ।" विशेषा० गा० ८१४।

"मुणियत्थं पुण पचक्खओं न पेक्खइ, जेण मणोद्वां मुत्तममुत्तं वा, सो य छजमत्थो तं अणुमाणओ पेक्खइ अतो पासणिया भणिया।" नंदी॰ म॰ पृ॰ १०९ 🗛 ।

ृष्ट १८. पं० १०. 'मानसमचक्षु' –

"सो य किर अचक्खुदंसणेण पासइ जहा सुयन्नाणी । जुत्तं सुए परोक्खे पचक्खे न उ मणोनाणे ॥ ८१५ ॥

परस्य घाटादिकमर्थं चिन्तयतः साक्षादेव मनःपर्यायज्ञानी मनोद्रव्याणि तावज्ञानाति तान्येव च मानसेनाचक्षुर्द्शनेन विकल्पयति, अतः तद्पेक्षया पर्यतीत्युच्यते ।

अत्र कश्चित् प्रेरकः प्राह- 'मतिश्चते परोक्षम्' इति वचनात् परोक्षार्यविषयं ध्रत-ज्ञानम्, अचश्चर्दर्शनमपि मतिभेदत्वात् परोक्षार्यविषयमेव इत्यतो युक्तं श्चतद्ञानविषयम्ते मेरुखर्गादिके परोक्षेर्येऽचश्चर्दर्शनम्, तस्यापि तदालम्बनत्वेन समानविषयत्वात् । किं पुनः ः तिहैं न युक्तम्, इत्याह — 'अविधमनः पर्यायकेवलानि प्रत्यक्षम्' इति वचनात् पुनः प्रत्यक्षार्थ-विषयं मनः पर्यायज्ञानं, अतः परोक्षार्थविषयस्याचश्चर्दर्शनस्य कयं तत्र प्रयुत्तिरम्युपगम्पते, भिन्नविषयत्वात् ? । अत्र सूरिराह —

> जइ जुज़ए परोक्खे पचक्खे नणु विसेसओ यटह । नाणं जइ पचक्खं न दंसणं तस्स को दोसो ॥ ८१६ ॥

यदि परोक्षेऽचेंऽचक्षुर्दर्शनस्य प्रवृत्तिरभ्युपगम्यते तर्हि प्रत्यक्षे सुतरामस्येयमङ्गीकर्वव्या विशेषण तस्य तद्तुप्राहकत्वात्, चक्षुःप्रत्यक्षोपलव्यघटादिवदिति । न हि अवधिज्ञानिनद्य- क्षुरचक्षुर्दर्शनाभ्यां परोक्षमर्थं पश्चतः प्रत्यक्षज्ञानितायाः कोऽपि विरोधः समापयते, तद्वदिहापि ।" विशेषा० टी० । नन्दी० म० ५० १०९ ।

पु० १८. पं० ११. रित्रे'—''तत्य दन्वजो णं उज्जमई णं अपंते अगंतपणसिए रांचे अजाणह पासइ।'' नन्धि स्० १८।

पृ० १८. पं० ११. 'एकरूपेऽपि' - "तथा चाह - चृशिंछन् - अहवा छ उनत्यन्स एगविह्याओवसमलंभेवि विविद्दोवाओगसंभवो भवद, जहा एत्येव ऋजनद्दिव्यन्तर्दां उपओगो अओ विसेससामन्नत्येसु उवजुज्जइ जाणइ पासइत्ति भणियं न दोसो इति"— नन्दी॰ म॰ पृ॰ १०९।

पृ० १९. पं० २. 'सर्वेविषयम्' - आव॰ नि॰ ७६। विशेषा॰ गा॰ ८२३-८२८,१३४१-४५।

पृ० १९. पं० ५. 'प्रतीत्यसग्रुत्पाद्' — ''तत्र कतमः प्रतीत्यसग्रुत्पादो नाम । यदिद्मिवद्याप्रत्ययाः संस्काराः, संस्कारप्रत्ययं विज्ञानम्, विज्ञानप्रत्ययं नामरूपम्, नामरूपप्रत्ययं
पडायतनम्, पडायतनप्रत्ययः स्पर्शः, स्पर्शप्रत्यया वेदना, वेदनाप्रत्यया दृष्णा, दृष्णाप्रत्ययमुपादानम्, उपादानप्रत्ययो भवः, भवप्रत्यया जातिः, जातिप्रत्ययाः जरामरणशोकपरिदेवदुःखदौर्मनस्यादयः । ""तत्राविद्या कतमा — एतेपामेव पण्णां धातूनाम् येकसंज्ञा पिण्डसंज्ञा
नित्यसंज्ञा शुवसंज्ञा शाश्वतसंज्ञा सुखसंज्ञा आत्मसंज्ञा सत्त्वसंज्ञा जीवसंज्ञा जन्तुसंज्ञा मनुज
संज्ञा मानवसंज्ञा अहङ्कारममकारसंज्ञा एवमादिविविधमज्ञानमियमुच्यते अविद्या । एवमविद्यायां सत्यां विषयेषु रागद्वेपमोहाः प्रवर्तन्ते, तत्र ये रागद्वेपमोहा विषयेषु अमी अधिवाप्रत्यया संस्कारा इत्युच्यन्ते । वस्तुप्रतिविज्ञप्तिविज्ञानम्, चत्वारि महाभूतानि च उपादानानि रूपम् ऐकध्यरूपम्, विज्ञानसंभूताश्चत्वारोऽरूपणः स्कन्धा नाम, तत्रामरूपम् । नामरूपसन्निश्चतानि इन्द्रियाणि पडायतनम् । त्रयाणां धर्माणां सन्निपातः स्पर्शः । स्पर्शानुभवो

वेदना। वेदनाध्यवसानं वृष्णा । वृष्णावेपुल्यमुपादानम् । उपादानिकातं पुनर्भवजनकं कर्म
भवः । भवहेपुकः स्कन्धप्रादुभावो जातिः । जात्यमिनिर्वृत्तानां स्कन्धानां परिपाको जरा ।
स्कन्धविनाशो मरणमिति ।" वोधिच० पं० पृ० ३८६ । विक्षा० पृ० २२२ । मूलमञ्च० पृ० ५९४ ।
मध्यान्त० पृ० ४२ । अभिधमंकोष ३.२०-२४ ।

पु० १९. पं० १६. 'प्रमाणं च तत्र' – ''यदिदमतीतानागतप्रत्युत्पन्नप्रत्येकसमुचियां-श्वितिद्रियम्बरणमल्पं विद्विति सर्वज्ञवीजम्, एतद्धि वर्धमानं यत्र निरित्तश्चयं स सर्वज्ञः। अस्ति काष्टाप्राप्तिः सर्वज्ञवीजस्य सातिशयत्वात् परिमाणविदिति, यत्र काष्टाप्राप्तिज्ञीनस्य स सर्वेद्वः। स च पुरुषविशेष इति"। योगभाष्य० १.२५। तत्त्ववै० १.२५। तत्त्वसं० पं० का० ३१६०।

् ५० १९. पं० २०. 'शास्त्रभावना' –

25

30

"मनःकरणकं ज्ञानं भावनाभ्याससम्भवम् । भवति ध्यायतां धर्मे कान्तादाविव कामिनाम् ॥

मनो हि सर्वविषयम्, न तस्याऽविषयः कश्चिद्स्ति, अभ्यासवशासातीन्द्रियेष्वप्यर्थेषु परिस्फुटाः प्रतिभासाः प्रादुर्भयन्तो दृश्यन्ते" इत्यादि । न्यायम० प्रमाण० पृ० ९७ । न्यायम० पृ० ५० । न्यायम० पृ० २५ । न्यायम० प्रमाण० पृ० ९० । नेष्कर्म्यसिद्धि पृ० ३८ ।

ए० १९. पं० २७. 'सामर्थ्ययोग' -

"शास्त्रसंदर्शितोपायस्तदतिक्रान्तगोचरः । शक्त्युद्रेकाद्विशेपेण सामर्थ्याख्योऽयम्रुत्तमः ॥" योगद्दष्टि० का० ५ ।

पृ० १९. पं० २१. 'प्रातिभनामधेये' - ''आम्रायविधातॄणामृषीणामतीतानागतवर्त-मानेष्वतीन्द्रियेष्वर्थेषु धर्मादिषु प्रन्थोपनिवद्धेष्वनुपनिवद्धेषु चात्ममनसोः संयोगाद् धर्म-विद्योषाच यत् प्रातिभं यथार्थनिवेदनं ज्ञानसुरपद्यते तदार्षमित्याचक्षते । तत् तु प्रस्तारेण

**)**:

देवर्षीणां कदाचिदेव लोकिकानां यथा कन्यका व्रवीति श्वो से आता आगन्तेति हृद्यं से कथयतीति ॥" प्रशस्त० ए० २५८। योगद० ३.३३। ३.३६। न्यायम० प्रमाण० ए० ९८।

अत्रोच्यते — नैतच्छुतं न केवछं न च ज्ञानान्तरमिति, रात्रिन्दिवाऽरुणोद्यवत् । अरुणोद्यो हि न रात्रिंदिवातिरिक्तो, न च तयोरेकोपि वक्तुं पार्यते । एवं प्रातिभमप्येतत् न च तद्तिरिक्तं न च तयोरेकमपि वक्तुं शक्यते ।" योगद्दष्टि॰ का॰ ८। ज्ञानसार-२६. १।

पृ० १९. पं० २३. 'नन्वेवं भावना' — 'तत्त्वमिस' इत्यादिमहावाक्यजन्ये ब्रह्महाने अपरोक्षत्वं साधियतुकामेन श्रीमता मधुसूदनेन स्वकीयवेदान्तकल्पलितकायां पूर्वपक्षरूपतया या चर्चा सविस्तरमारचिता सैव श्रन्थकारेण श्रस्तुतकेवलज्ञानचर्चायां पूर्वपक्षरूपेण अक्षरशः अवतारिता — वेदान्तक॰ पृ० ६७-७१।

पृ०२०. पं०११. 'अभ्यस्मानं ज्ञानं' — योगिज्ञानस्य भावनाप्रकर्षजन्यत्वं धर्मकीर्तिना "
सूत्रितम्, तदेव च ज्ञान्तिरक्षितेन तत्त्वसंग्रहे शङ्कासमाधानपुरस्तरं प्रपद्धय समर्थितम् ।
श्रीधरेण कन्दर्त्यां स एवार्थः संक्षिप्य प्रदर्शितः । सन्मतिटीकाकृता अभयदेवेन सर्वोपि
सपूर्वोत्तरपक्षः अभ्युपगमवादेन गृहीतः पर्यवसाने च जैनसरण्यैव केवलरूपस्य योगिज्ञानस्य पूर्णत्वं व्यवस्थापितम् । तथाहि — न्यायिनन्दु १. ११ । प्रमाणवा० १. १२२ – १३३ । तरवर्षः
का०३४११ – ३४४३ । कन्दली पृ० १९६ । सन्मति० टी० पृ०६० ।

पृ० २०. पं० २०. 'मनो यद्साधारणिमति' — ''तदेव हि प्रमाणान्तरं यत् असाधारणं सहकारि समासाद्य मनो वहिर्गोचरां प्रमां जनयति यथेन्द्रियादि, संशयस्त्रप्ते तु न प्रमे इति न निद्रादेः प्रमाणान्तरत्वम् ।" तत्त्वचि० परामर्श पृ० ४६३।

पृ० २०. पं० २५. 'अभ्युप्रामवादेनेव' - ''अपरीक्षिताभ्युपगमात्तद्विरोपपरीक्षणम-भ्युपगमसिद्धान्त: ।'' न्यायं० १.१.३१।

पृ० २०. पं० २९. 'योगजधर्म' - ''आत्मिन आत्ममनसोः संयोगिवदोपादात्मप्रदा-श्रम् ।" वैशे॰ ९.१.११। ''योगजधर्मानुप्रहः आत्ममनसोः सिन्नकर्षे विदोपः । पैशे॰ उप॰ ९.१.११।

पृ० २१. पं० ७. 'केवलम्' — विशेषा॰ गा॰ ८४।
पृ० २१. पं० १८. 'रागाद्यावरणापाये' — सन्मति पृ॰ ५१. पं॰ ३६-पृ॰ ६०. पं॰ २२।
पृ० २१. पं० २६. 'वाहस्पत्यास्तु'— प्रमाणवा॰ १.१५०-१५९। तत्त्वसं॰ का॰ १९६०,१९६९।
पृ० २२. पं० ३. 'अभ्यास' — तत्त्वसं॰ का॰ १९४८,१९५०।
पृ० २२. पं० ४. एतेन शुक्रोपच्य' — तत्त्वसं॰ पं॰ पृ॰ ५२८। नन्दा॰ म॰ पृ॰ ३३।
पृ० २२. पं० १०. 'पृथिव्यम्बुभूयस्त्वे' — प्रमाणवा॰ १.१६०,१६९। नन्दा॰ म॰ पृ॰ ३४।

"शून्यतावासनाधानाद्धीयते भाववासना । किंचित्रास्तीति चाभ्यासात् सापि पश्चात्प्रहीयते ॥ ३३ ॥ यदा न रुभ्यते भावो यो नास्तीति प्रकल्प्यते । तदा निराश्रयोऽभावः कथं तिष्टेन्मतेः पुरः ॥ ३४ ॥

पृ० २२. पं० १४. 'नैरात्म्यादि' -

यदा न भावी नाभावी मतेः संतिष्ठते पुरः । तदान्यगत्यभावेन निरालम्बा प्रज्ञाम्यति ॥ ३५ ॥ क्रेशज्ञेयादृतितमः प्रतिपक्षो हि शून्यता । रोघि सर्वज्ञताकामी न भावयति तां कथम् ॥ ५५ ॥

े यद्दुःखजननं वस्तु त्रासस्तस्मात्प्रजायताम् । श्रून्यता दुःखशमनी ततः किं जायते भयम् ॥ ५६ ॥ 🦈

यतस्ततो वास्त भयं यद्यहं नाम किंचन । अहमेव न किंचिचेद्धयं करण भविष्यति ॥ ५७ ॥

यथैव कदलीस्तम्भो न कश्चिद्धागशः कृतः। तथाहमप्यसद्भतो मृग्यमाणो विचारतः ॥ ७५ ॥ े

यदि सच्वो न विद्यंत कस्वोपरि कृपेति चेत्। कार्यार्थमभ्युपेतेन यो मोहेन प्रकल्पितः ॥ ७५ ॥ कार्यं कस्य न चेत् सत्त्वः सत्यमीहा तु मोहतः ।

ः दुःखव्युपशमार्थे तु कार्यमोहो न वार्यते ॥ ७७ ॥ -- 💡 🖰 🖙 🥌 🚎 दुःखहेतुरहङ्कार आत्ममोहात् तु वर्धते । 👉 📑

त्ततोऽपि न निवर्सश्चेत् वरं नैरातम्यभावना ॥ ७८ ॥ विधिच॰ प्रज्ञा॰ परिनु ९। मूलमध्य न आत्म , का॰ १८। तत्त्वसं ० ३३३८,३४८८-३४९२। तात्पर्य ० प्र० ८४। नन्दी ० म० प्र०: ३४-३८।

पृ०्२२. पं० २१. 'नतु यद्येवं' - श्लोकः आत्मः ३२-५२। तत्त्वसं कार् ४०६-। न्यायमः पृ १५-३६। तत्त्वार्थको । पृ २१-२३। स्याद्वादर । १११७। स्याद्वादम । का १८१

पृ० २२. पं० २८. 'पूर्वाहितकृपाविशेप' - प्रमाणवार १.१९६-२०० ।

प्रव २३ मं १ १ सन्तानापेक्षया' -

कर्तृत्वादिव्यवस्था तु सन्तानैक्यविवक्षया।

कल्पनारोपितैवेष्टा नार्झं सा तत्त्वसंस्थितेः ॥ ५०४ ॥ 🕬 🦠 मानसानां गुणानां तु चित्तसन्तितराश्रयः।

हिष्टाः" - योगदक ३.K.१ २,० २,२ ०

क्रेशहेतुकाः कर्माशयप्रचयक्षेत्रीभूताः क्रिष्टाः, ख्यातिविषया गुणाधिकारविरोधिन्योऽक्रिष्टाः, क्रिप्टप्रवाहपतिता अप्यक्तिष्टाः, क्रिष्टच्छिद्रेष्वप्यक्तिष्टा भवन्ति, अक्तिप्टच्छिद्रेषु क्रिप्टा इति ।

तथाजातीयकाः संस्काराः वृत्तिभिरेव क्रियन्ते, संस्कारैश्च वृत्तय इसेवं वृत्तिसंस्कार-चक्रमनिशमावर्तते, तदेवंभूतं चित्तमवसिताधिकारं आत्मकल्पेन व्यवतिष्ठते प्रलयं वा गच्छतीति ।" — योगभा । १६५ । विकास कार्य के कार्य के कार्य के कार्य

25

.

ए० २३. पं० ९. 'शक्तिविशेपेण -

"यद्याश्रयविनारोऽपि शक्त्यनाशोऽभ्युपेयते ॥ १९५ ॥ क्षणिकत्वं च हीयेत न चारम्भोऽन्यथा भवेत्।" क्षेक साला ।

प्र० २३. पं० ११. 'कार्यकारणभावः' -

भङ्करे पूर्वसाद्दश्याद् भिन्नत्वाचास्ति वासना ॥ १८६ ॥ नैतद्रत्यनुरूपं तु क्षणिकत्वे धियां तव । पूर्वज्ञानं त्वनुत्पनं कार्यं नारभते क्रचित् ॥ १८७ ॥

प्वज्ञान त्वनुत्पन्न काय नारमत काचत् ॥ १८७ ॥
न विनष्टं न तसाऽस्ति निष्पन्नस्य क्षणं स्थितिः ।

तेनोत्पन्नविनष्टत्वानास्त्यारम्भक्षणोऽपि हि ॥ १८८ ॥

निरन्वयविशिष्टत्वादानुरूप्यं कुतः पुनः ।

ंन तदीयोऽस्ति कश्चिच धर्म उत्तरबुद्धिपु ॥ १८९ ॥

निरन्वयविनाशिन्यः इर्युः कार्यं कथं क्रमात् ।

विनाशे कारणसेष्टः कार्यारम्भश्च नान्यथा ॥ १९३ ॥

तत्रैव ज्ञाननारोन विनष्टाः सर्ववासनाः ।

तेन सर्वाभ्य एताभ्यः सर्वाकारं यदुत्थितम् ॥ १९४ ॥ ज्ञानमेकक्षणेनैव विनाशं गन्तुमहिति । क्षेक आला । क्षेक शब्दिक ४६८-

४४९ । तत्त्वसं० ४८२-५०० । तत्त्वार्यश्लो० ७७-७९ ।

प्र २३. पं १३. 'वास्वासकभावात' -

"क्षणिकेषु च चित्तेषु विनाशे च निरन्वये ॥ १८१ ॥ वास्यवासकयोश्चेवमसाहित्यात्र वासना । पूर्वक्षणैरनुत्पन्नो वास्यते नोत्तरः क्षणः ॥ १८२ ॥ उत्तरेण विनष्टत्वात्र च पूर्वस्य वासना । साहित्येऽपि तयोनेव सम्बन्धोऽस्तीत्यवासना ॥ १८३ ॥

क्षाणिकत्वाद् द्वयस्वापि व्यापारो न परस्परम् ।

विनश्यच कथं वस्तु वास्यतेऽन्येन नश्यता ॥ १८४ ॥

अवस्थिता हि वास्यन्ते भावाभावरवस्थितैः।

अवस्थितो हि पूर्वसमाद्भिद्यते नोत्तरो यदि ॥ १८५ ॥

पूर्ववद्वासना तत्र न स्यादेवाऽविशेषतः । शोवः आतः । साहादमः १८-१९ ।

. पृ० २३. पं० २०. 'लतायाम् - 'शालवा० वसो० ए० २९-३९।

पृ० २३. पं० २३. 'एतेन अखण्डा - 'इतः प्रसृति ए० ३३ यावन् प्रन्यकारेप ॥ वेदान्तमतिरासाय या चर्चा कृता तत्रसं खण्डनमण्डनं वेदान्तकस्पट्टिकातः एव स्यानुकूल्येन गृहीतम् - वेदान्तकः ए० ६-९२।

पृ० २४. पं० १. 'अन्यथासिद्धत्वेन' - "यन् कार्य प्रति कारणस्य पूर्ववृत्तिता येन रूपेण गृह्यते तत्कार्यं प्रति तद्र्पसन्यथासिद्धम् - यथा घटं प्रति द्रण्डत्वनिति" - सुन्ता प्रस् का० १९।

ξ.

्. 🎺 ए० २४. पं० ५. 'मीमांसकैश्व –

"न च स्थूलत्वस्क्ष्मत्वे लक्ष्येते शब्दवृत्तिनी । वृद्धितीत्रत्वमन्दत्वे महत्त्वाल्पत्वकल्पना ॥ २१९ ॥ सा च पद्घी भवत्येव महातेजः प्रकाशिते । मन्दप्रकाशिते मन्दा घटादाविष सर्वदा ॥ २२० ॥ एवं टीर्शांदयः सर्वे ध्वनिधर्मा इति स्थितम ।" श्लोक

एवं दीर्घादयः सर्वे ध्वनिधर्मा इति स्थितम्।" श्लोकः शब्दनिः। मीमांसादः १.१.१७। शावरः १.१.१७।

"व्यभिचारिणापि लिङ्गेन साध्यवति पक्षे अनुमितिप्रमाद्र्शनात् । ध्वनिधर्महस्वत्वदीर्घ-त्वादिनिशिष्टत्वेन मिथ्याभूतैरपि नित्यैर्विभुभिर्वणैः सत्या शाब्दप्रमितिः क्रियत इति गिमांसकैरभ्युपगमात् गन्धप्रागभावाविच्छन्ने घटे तात्त्विकव्यात्यादिमतापि पृथिवीत्वेन अतात्त्विकगन्धानुमितिद्र्शनात् प्रतिविम्वेन च विम्बानुमितिद्र्शनात्" अहैत॰ पृ॰ ३६५ ।

पृ० २४. पं० ११. संमतिवृत्तौ - ५० २७२-८०। ५० २८५-९६।

पृ० २४. पं० ३१. 'एतेन' - चित्सुखाचार्य-मधुसूदनसरस्रतीप्रभृतिभिर्वणितायाः ब्रह्म-ज्ञानस्य अविद्यानाशकत्वप्रक्रियायाः ब्रन्थकारेण निरसनिसतः प्रारब्धम् ।

"एवं हि न्यायसुधायामाराध्यपादैरुपपादितं संसारमूळकारणभूताऽविद्या यद्यप्येकैव तथापि तस्याः सन्त्येव वहव आकाराः । तत्रैकः प्रपञ्चस्य परमार्थसत्त्वभ्रमहेतुः, द्वितीयः अर्धिक्रयासमर्थवस्तुकल्पकः, तृतीयस्त्वपरोक्षप्रतिमासविपयाकारकल्पकः । तत्राद्वैतसत्यत्वाध्यवसायेन समस्तद्वैतसत्यत्वकल्पकाकारो निवर्त्तते । अर्थिकियासमर्थप्रपञ्चोपादानमायाकारः तत्त्वसाक्षात्कारेण विनीयते अपरोक्षप्रतिभासयोग्यार्थाभासजनकस्तु मायाळेशो जीवन्मुक्तः स्याऽनिवृत्तः समाध्यवस्थायां तिरोहितः अन्यदा देहाभासजगदाभासहेतुतयानुवर्त्तते प्रारव्ध-कर्मफलोपभोगावसाने तु निवर्त्तते "" वित्तुष्ति पृ० ३९३।

"तुच्छाऽनिर्वचनीया च वास्तवी चेत्यसौ त्रिधा । ज्ञेया माया त्रिभिर्वोधैः श्रोतयौक्तिकलौकिकैः ॥ १३० ॥" पद्यदशी चित्र॰ १३० । अदैत॰ प्र॰ ६१२, ८९१ । अदैतरत्ररक्षण प्र॰ ४५ ।

25 पृ० २५. पं० ६. 'तस्याभिध्यानाद्' — ''क्षरं प्रधानममृताक्षरं हरः क्षरात्मानावीशते देव एकः । तस्याभिध्यानाद् योजनात्तत्त्वभावाद् भूयख्रान्ते विश्वमायानिवृत्तिः ।" श्वेता॰ १.१० ।

"तस्य परमात्मनोऽभिष्यानात् कथं योजनाज्ञीवानां परमात्मसंयोजनात् तत्त्वभावाद् अहं ब्रह्मास्मि इति भूयश्च असकृद्न्ते प्रारव्धकर्मान्ते यद्वा स्वात्मज्ञाननिष्पत्तिः अन्तः अतस्मिन् स्वात्मज्ञानोद्यवेलायां विश्वमायानिष्टत्तिः सुखदुःखमोहात्मकाशेषप्रपञ्चरूपमायाः निवृत्तिः" – शाह्यरमाष्य । संक्षेपशा ४.४६ ।

पृ० २५. पं० २२ 'दृष्टिसृष्टि' – "अज्ञानोपहितं विम्वचैतन्यमीश्वरः, अज्ञानप्रति-विम्वचैतन्यं जीव इति वा अज्ञानानुपहितं शुद्धचैतन्यमीश्वरः अज्ञानोपहितं जीव इति वा मुख्यो वेदान्तसिद्धान्तः एकजीववादाख्यः । इममेव दृष्टिसृष्टिवादमाचक्षते अस्मिश्च पर्षे जीव एव खाज्ञानवशात् जगदुपादानं निमित्तं च । दृश्यं सर्वं प्रातीतिकम् । देहसेदास जीद्-भेदभ्रान्तिः । एकस्यैव च स्वकल्पितगुरुशास्त्राद्युपष्टेहितश्रवणमननादिदार्द्ध्यात् आत्म-साक्षात्कारे सति मोक्षः । शुकादीनां च मोक्षश्रवणं अर्थवादः । महावाक्ये च तत्पदं अनन्तसत्यादिवद् अज्ञानानुपहितचैतन्यस्य छक्षणयोपस्थापकम् इत्याद्यवान्तरभेदाः स्वय-मृहनीयाः" — सिद्धान्तिविन्दु ए० २३२ । अद्वैत० ए० ५३३ । सिद्धान्तिचेश ए० ३५०-३५६ ।

पृ० २६. पं० १४. 'किं च सप्रकारम्' – 'किञ्च सप्रकारम्' इत्यारभ्य 'अनुद्गावनाई:' इति यावत् पाठः 'त'प्रतावेव न 'अ-ब'प्रत्योः । अमेतनम्य 'किञ्च निष्प्रकारकज्ञानस्य' इत्यारभ्य 'अज्ञाननिवृत्तिः' इति यावत् पाठः 'अ-ब'प्रत्योरेव न 'त'प्रतो । तथापि अर्थदृष्ट्या द्वयोरपि समुचितत्वं भाति इति द्वयोरपि महणं कृतम् । पौर्वापर्यमपि अनयो-स्तथेव समुचितं भाति यथा अस्माभिरुपन्यस्तम् – वेदान्तकः पृ० २९ । तिदान्तलेश पृ० ४७० । अद्वैतितिद्व पृ० ६७८ ।

पृ० २८. पं० ३. 'फल्ट्याप्यत्वमेव' - व्याख्या - "फल्ट्याप्यत्वमिति - फलं वृत्ति - प्रतिविम्बितिचिदाभासः तद्धाप्यत्वमेव अस्य प्रत्यगात्मनो निराकृतं स्वस्थैव स्फुरणरूप - त्वादिति भावः ॥ ९० ॥ इदानीमात्मनि ततो बैलक्षण्यं दर्शयति ब्रह्मणीति प्रत्यग्रह्मणोरे - कत्वस्य अज्ञानेन आवृत्तत्वात्तस्य अज्ञानस्य निवृत्तये वाक्यजन्यया अहं ब्रह्मास्मीत्येवमा । कार्या धीवृत्त्या व्याप्तिरपेक्ष्यते ॥ ९२ ॥" प्यदशी टीका । अहेत० १० २३९ ।

पृ० २८. पं० १०. 'वियद्वस्तु' - व्याख्या - ''श्रामस्य चैत्रेण व्याप्तौ व्याप्तुश्चेत्रस्य स्वगत-विकारवद् बुद्धादेश्चिदात्मव्याप्तौ आत्मनोपि विकारप्रसङ्गात् न वेदान्तवेद्यस्य सृदस्यता इत्याशङ्क्ष्याह् - वियदिति । यथा कुम्भस्थोत्पत्तौ वियता पूर्णता वियतः सर्वगतत्वस्यस्पानुरो-धादेव न क्रियावत्त्वात् तथा धियां तहुत्तीनां तद्धर्माणां च दगात्मना व्याप्तिः तद्गतित्रयां ॥ विना पूर्णचित्स्वरूपावेशादेव अतो युक्ता वेदान्तवेद्यस्य कृटस्थता इत्यर्धः ।" - चंवंपपा० ५४३।

पृ० २८. पं० १२. 'घटदु:खादि' — व्याख्या — ''आत्मनो विकाराहते युद्ध्यादिन्याप्ती युद्ध्यादेरिप विना विकारं वाद्यान्तरविषयाकारभजनं स्थात् घोद्वृत्वाविशेषात् अन्यथा आत्मनोऽपि विकारद्वारेव युद्ध्यादिन्याप्तेरकृटस्थता इति चेन्नेत्याह — घटेति । युद्धेर्जटाकार- भजनम् अदृष्टकृतं न स्वारसिकं युद्धियोध्ययोरुभयोरिप परिच्छिन्नत्यात् धर्मादेश्च साभास- ध्युद्धिविक्रियात्वात् युक्तं युद्धेर्विकारद्वारा विषयाकारत्विमत्यर्थः ।" एएदाः वंषंषः ५४२।

पृ० ३०. पं० १५. 'एकजीवमुक्ति' - "अथायं जीव एकः, ज्वानेकः ?। अनुपद्येपत-पक्षावलिक्तः केचिदाहुः - 'एको जीवः, तेन चंकमेन शरीरं सजीवम् । अन्यानि स्वप्तदृष्टशरीराणीव निर्जीवानि । तदद्यानकल्पितं सर्वं जनत्, तस्य स्वप्तदृश्चेनययायदृष्टियं सर्वो व्यवहारः । पद्धमुक्तव्यवस्थापि नास्ति, जीवस्यैकत्वान् । गुक्मुक्त्यादिकमिन स्वाप्तः " पुरुषान्तरमुक्त्यादिकमिव कल्पितम् । अत्र च संभावितसकल्दशङ्कापहृष्टश्चाटनं स्वप्तदृष्टान्तः-सिलेलधारयैव कर्तव्यम्' इति ।

अन्ये त्विसन्तेकशरीरैकजीववादे मनःप्रत्ययमलभमानाः 'अधिकं तु सेदनिर्देशान्' 'लोकवज्ज लीलाकैवल्यम्' इत्यादिस्प्रैजीवाधिक ईश्वर एवं जगतः ल्रष्टा न जीपः । तत्यान-शार १५ कामत्वेन प्रयोजनाभावेन केवलं लीलयैव जगतः सृष्टिरित्यादि प्रतिपादयद्भिर्विरोधं च मन्यमाना हिरण्यगर्भ एको ब्रह्मप्रतिविम्वो मुख्यो जीवः।

अन्ये तु तत्प्रतिविन्वभूताश्चित्रपटलिखितमनुष्यदेहार्पितपटाभासकल्पाः जीवाभासाः संसारादिभाज इति सविशेषानेकशरीरैकजीववादमातिष्ठन्ते ।

अपरे तु हिरण्यगर्भस्य प्रतिकल्पं भेदेन कस्य हिरण्यगर्भस्य मुख्यं जीवत्वमित्यत्र नियामकं नास्तीति मन्यमाना एक एव जीवोऽविशेषेण सर्वं शरीरमधितिष्ठति । न चैवं शरीरावयवभेद इव शरीरभेदेऽपि परस्परसुखाद्यनुसन्धानप्रसङ्गः । जन्मान्तरीयसुखाद्यनुसन्धानादर्शनेन शरीरभेदस्य तदननुसन्धानप्रयोजकत्वक्कृप्तेः ।

योगिनस्तु कायव्यूह्सुखाद्यनुसन्धानं व्यवहितार्थयहणवद्योगप्रभावनिवन्धनमिति न

"तदुदाहरणमिति अविशेषानेकशरीरैकजीववादं रोचयन्ते ।" सिद्धान्तव्य ए० १२३-१२७।
अद्वैतसिद्धि० १० ४१२। सिद्धान्तविन्दु-१० २२७,२३४।

पृ० ३२. पं० १. 'श्रुट्स्य त्वपरोक्ष' — "यद्यपि सिध्यारूपो वन्धो ज्ञानवाध्यः, तथापि वन्धस्यापरोक्षत्वात् न परोक्षरूपेण वाक्यार्थज्ञानेन स वाध्यते, रज्ञवादावपरोक्ष-स्पंप्रतीतौ वर्तमानायां 'नायं सर्पो रज्जरेपा' इत्याप्तोपदेशजनितपरोक्षसपेविपरीतज्ञानमात्रेण भयानिष्टत्तिदर्शनात् । आप्तोपदेशस्य तु भयनिष्टत्तिहेतुत्वं वस्तुयाथात्म्यापरोक्षनिमित्तप्रवृत्ति-हेतुत्वे । तथाहि — रज्जुसपेदर्शनभयात् पराष्ट्रतः पुरुषो 'नायं सर्पो रज्जुरेपा' इत्याप्तोपदेशेन तद्वस्तुयाथात्म्यदर्शने प्रवृत्तस्तदेव प्रत्यक्षेण द्वष्टा भयान्त्रवर्तते । न च शब्द एव प्रत्यक्षज्ञानं जनयतीति वक्तुं युक्तम् तस्य अनिन्द्रियत्वात् । ज्ञानसामग्रीष्विन्द्रियाण्येव ह्यपरोक्षसाध-नानि । न चास्यानभिसंहितफलकर्मानुष्टानमृदितकषायस्य श्रवणमनननिदिध्यासनविमुखीकृतवाह्यविषयस्य पुरुषस्य वाक्यमेवापरोक्षज्ञानं जनयति, निष्टत्तप्रतिवन्षे तत्परेऽपि पुरुषे ज्ञानसामग्रीविशेषाणामिन्द्रियादीनां स्वविपयनियमातिक्रमादर्शनेन तद्योगात् ।" श्रीभाष्य पृ० १४७ ।

प्र० ३२. पं० १८. 'एतच द्शमस्त्वमसि' — नैष्कि प्र० १४८ । पश्चदशी प्र० ७ का० २२ तः।

<sup>25</sup> पृ० ३३. पं० २२. 'इद्मिदानीं निरूप्यते' — अस्मिन् विषये सन्मतिटीकागतं विस्तृतं [ पृ० ५९७ दि० २ ] दिप्पणं द्रष्टव्यम् । —

पृ० ३३. पं० २७. 'निन्द्वृत्ती'-''केचन सिद्धसेनाचार्यादयो 'भणंति' ब्रुवते किमिलाह -'युगपद्' एकस्मिन्काले 'केवली' केवलज्ञानवान् न त्वन्यश्रद्धास्थो जानाति पश्यति च 'नियमात्' नियमेन''- नन्दी॰ म॰ पृ॰ १३४ B।

ण पृ० ३३. पं० ३०. 'सम्मतिगाथा' — एता गाथा यन्थकारोऽभयदेववृत्तिमनुसृत्येव प्रायशो व्याख्यातवानिति तुल्लनां जिज्ञासुभिरभयदेवीया वृत्तिर्द्रष्टव्या ।

पृ० ३४. पं० १८. 'केचिजिनभद्रानुयायिनः' -

''भिणयं पिय पन्नत्ती-पन्नवणाईसु जह जिणो समयं । - जं जाणइ न वि पासइ तं अणुरयणप्पभाईणि ॥ ३११२ ॥ नतु प्रज्ञात्यां भगवसाम् प्रज्ञापनायां च स्फुटं भणितमेव उक्तमेव यथा जिनः केवली परमाणुरत्रप्रभादीनि वस्तृनि 'जं समयं जाणइत्ति' यस्मिन् समये जानाति 'न वि पासइ तं ति' तस्मिन् समये नैव पश्यति किन्तु अन्यस्मिन् समये जानाति अन्यस्मिन्तु पश्यति । इयमत्र भावना — इह भगवसां तावदष्टादशशतस्य अष्टमोद्देशके स्फुटमेवोक्तम्; तद्यथा — छडमत्ये णं भंते ! मणुस्से परमाणुपोग्गलं किं जाणइ न पासइ उताहो न जाणइ न पासइ ? । गोयमा, अत्थेगइए जाणइ न पासइ, अत्थेगइए न जाणइ न पासइ एवं जाव असंतिक्षपएतिए तंघे (इह छद्मस्यो निरतिशयो गृह्यते तत्र श्रुतज्ञानी श्रुतज्ञानेन परमाणुं जानाति न तु पश्यति श्रुते दर्शनाभावात् अपरन्तु न जानाति न पश्यति ) एवं ओहिए वि । परमोहिए णं भंते ! मणूसे परमाणुपोग्गलं जं समयं जाणइ तं समयं पासइ, जं समयं पासइ तं समयं जाणइ ? नो इणहे समहे । से केणहेणं भंते ! एवं बुचइ । गोयमा ! सागारे से नाणं भवइ अणागारे । से दंसणं भवइ, तेणहेणं एवं बुचइ इत्यादि । एवं प्रज्ञापनोक्तमि द्रष्टव्यम् । तदेवं तिद्वान्ते स्फुटाक्षरैर्युनपदुपयोगे निषद्धेऽपि किमिति सर्वानर्थमूलं तद्भिमानमुत्सुव्य क्रमोपयोगो नेष्यते इति ? ॥ ३११२ ॥" विशेषा० टी० ।

पृ० ३५. पं० ५. 'सुषुप्ती' - ''अथ ज्ञानमात्रे त्वङ्मनः संयोगस्य यदि कारणत्वं तदा रासनचाक्षुषादिप्रसक्षकाळे त्वाचप्रसक्षं स्थात् विपयत्वक् संयोगस्य त्वङ्मनः संयोगस्य प " सत्त्वात् परस्परप्रतिवन्धादेकमि वा न स्थादिति" - मुक्तावली का० ५७।

ए० ३५. पं० २५. 'असतो णत्थि' -

"असओ नित्थ निसेहो संजोगाइपिडसेहओ सिद्धं । संजोगाइचडकं पि सिद्धमत्थंतरे निययं ॥" विशेषा० गा० १५७४।

पृ० ३६. पं० २. 'ख्यावहेतुक' - ''केवलज्ञानदर्शनविषये सत्यपि तदावरणक्षये न ''
युगपत्तद्वपयोगसम्भवः, तथाजीवस्वाभाव्यात्'' - नन्दी॰ म॰ पृ॰ १३६। विदेषा॰ गा॰ ३५१४।

"क्षयोपश्चमाविशेषेऽपि मत्यादीनामिव जीवस्वाभाव्यादेव केवलङ्गानावरणकेवलदर्शना-वरणक्षयेपि सततं तयोरप्रादुर्भावाविरोधात्"—नन्दी॰ म॰ पृ॰ १३८।

पृ० ३६. पं० ५. 'पृथ्गेवावरण' — विशेषा॰ गा॰ ३०९३। तत्त्वार्थं॰ टी॰ १० ९१९। ए० ३६. पं० २७. 'साद्यपर्यवसिते' —

"जमपजंताइं केवलाइं तेणोभओवओगोति।

साधपर्यवसितत्वाद् यस्माद्पर्यन्ते अविनाशिनी सदाविक्षिते केवल्लानदर्शने तेन नमाद् युगपदुपयोग इब्यते अस्माभिः । इह हि यद् वोयस्वभावं सदाविक्षितं च तन्योपयोगनापि सदा भवितन्यमेव, अन्यथा उपलशकलकस्पत्वेन योयस्वभावत्वानुपपत्तेः । मदोपयोगं च ह्रयोः युगपदुपयोगः सिद्ध एवेति परस्याभिष्रायः "—विशेषा० दी० गः० १९००।

ए० ३७. पं० १४. 'नवविधोपचारमध्ये' -

"असङ्क्तव्यवहारो द्रव्यादेरुपचारतः । परपरिणतिश्हेपजन्यो भेदो नवात्मकः ॥ १ ॥ 15

28

असद्भूतव्यवहारः स कथ्यते यः परद्रव्यस्य परिणत्या मिश्रितः । अर्थात् द्रव्यादेर्धर्मा-धर्मादेरुपचारतः उपचरणात् परपरिणतिश्लेपजन्यः — परस्य वस्तुनः परिणतिः परिणमनं तस्य श्लेषः संसर्गस्तेन जन्यः परपरिणतिश्लेषजन्योऽसद्भूतव्यवहारः कथ्यते । स नवधा नव-प्रकारो भवति । तथाहि — द्रव्ये द्रव्योपचारः १, गुणे गुणोपचारः २, पर्याये पर्यायोपचारः ३ ३, द्रव्ये गुणोपचारः ४, द्रव्ये पर्यायोपचारः ५, गुणे द्रव्योपचारः ६, गुणे पर्यायो-पचारः ७, पर्याये द्रव्योपचारः ८, पर्याये गुणोपचारः ९।

> द्रव्ये द्रव्योपचारो हि यथा पुद्गलजीवयोः । गुणे गुणोपचारश्च भावद्रव्याख्यलेश्ययोः ॥ ५ ॥

श्रीजिनस्यागमे पुद्रलजीवयोरैक्यं — जीवः पुद्रलक्ष्पः पुद्रलात्मकः । अत्र जीवोऽपि । द्रव्यम् , पुद्रलोऽपि द्रव्यम् । उपचारेण जीवः पुद्रलमय एवासङ्कृतव्यवहारेण मन्यते । न तु परमार्थतः ।

गुणे गुणोपचारो यथा — भावलेइयाद्रव्यलेइययोरुपचारः । भावलेइया हि आत्मनोऽरूपी गुणः, तस्य हि यत् छुण्णनीलादिकथनं वर्तते तद्धि पुद्रलद्रव्यजगुणस्योपचारोऽस्ति ।

पर्याये किल पर्यायोपचारश्च यथा भवेत् । स्कन्धा यथात्मद्रव्यस्य गजवाजिम्रुखाः समे ॥ ६ ॥

पर्याये पर्यायस्य यथा - आत्मद्रव्यपर्यायस्य गजवाजिमुखाः पर्यायस्कन्धा उपचारादात्म-द्रव्यस्य समानजातीयद्रव्यपर्यायास्तेषां स्कन्धाः कथ्यन्ते । तें चातंमपर्यायस्योपिर पुद्रलपर्या-यस्योपचरणात् स्कन्धा व्यपदिक्यन्ते व्यवहारात् ।

> द्रव्ये गुणोपचारश्च गौरोऽहमिति द्रव्यके । पर्यायस्रोपचारश्च ह्यहं देहीति निर्णयः ॥ ७ ॥

'अहं गौरः' इति ब्रुवता अहमिति आत्मद्रव्यम्, तत्र गौर इति पुद्रस्य उज्जवस्रताख्यो गुण उपचरितः।

अथ द्रव्ये पर्यायोपचारः — 'अहं देही' इत्यत्र अहमिति आत्मद्रव्यम्, तत्र आत्मद्रव्य-विषये देहीति देहमस्य अस्तीति देही । देहमिति पुद्गलद्रव्यस्य समानजातीयद्रव्यपर्याय अ उपचरितः ।

> गुणे द्रव्योपचारश्च पर्यायेऽपि तथैव च । गौर आत्मा देहमात्मा दृशन्तौ हि क्रमात्तयोः ॥ ८ ॥

'अयं गौरो दृश्यते, स चात्मा' - अत्र गौरमुद्दिश्य आत्मनो विधानं क्रियते - यत्तदिह गौरतारूपपुद्गलगुणोपरि आत्मद्रव्यस्थोपचारपठनमिति ।

पर्याये द्रव्योपचारो यथा — 'देहमित्यात्मा' अत्र हि देहमिति देहाकारपरिणतानां पुत्रस्रानां पर्यायेषु विषयभूतेषु चात्मद्रव्यस्योपचारः कृतः ।

गुणे पर्यायचारश्च मतिज्ञानं यथा ततुः । पर्याये गुणचारोऽपि शरीरं मतिरिष्यते ॥ ९ ॥

गुणे पर्यायोपचारः यथा — मतिज्ञानं तदेव शरीरं शरीरजन्यं वर्तते ततः कारणादत्र । मतिज्ञानरूपात्मकगुणविपये शरीररूपपुद्रछपर्यायस्योपचारः कृतः ।

पर्याये गुणोपचारो यथा हि पूर्वप्रयोगजमन्यथा क्रियते । यतः शरीरे तदेह मतिज्ञानरूपो गुणोऽस्ति । अत्र हि शरीररूपपुद्गलपर्यायविषये मतिज्ञानरूपाख्यस्य गुणस्योपचारः क्रियते"— द्रव्यानुयोगतर्कणा-प्र॰ १००-१०५। द्रव्यगुणपर्यायनो रास प्र॰ ६३-६५।

ए० ३७. पं० ३१. 'सन्वाओ' -

"सन्वाओं लंद्धीओं जं सागरोवओगलाभाओं । तेणेह सिद्धलद्धी उप्पज्जइ तदुवउत्तस्स ॥" विशेषा० ३०८९ ।

प्र ३८. पं २२. 'असिनेव वादे' - विशेषा० ३१०२,३१०३।

प्रo ४०. पं ० २९. 'शक्तिसमन्त्रयात्' — विशेषा० गा० ३१००,३१०१।

पु० ४२. पं० १०. 'प्रवत्तव्यय' — विशेषा॰ ३११३।

पृ० ४२. पं० १५. 'प्रमावधिक' - विशेषा० ३११४-३११८।

पृ० ४२. पं० १६. 'स्नातकादि' - विशेषा० ३१२०-२१।

पृ० ४४. पं० १८. 'मतिज्ञानस्याष्टाविंशति' -

''सोइंदियाइमेएण छिन्वहाऽवग्गहाद्ओऽभिहिआ।

ते. होंति चउन्वीसं चउन्विहं वंजणोगाहणं" ॥ ३०० ॥ विशेषा ।

पृ० ४५. पं० २. 'अनागतातीतिविषयेषु' — ''स्मृत्या लिङ्गदर्शनेन चाऽप्रत्यक्षोऽधांऽनु- "मीयते । पूर्वविति यत्र कारणेन कार्यमनुमीयते, यथा मेघोत्रत्या भविष्यति वृष्टिरिति । शेषवत्तत् — यत्र कार्यण कारणमनुमीयते, पूर्वीदकविषरीतमुदकं नद्याः पूर्णत्वं शीवत्यद्य ह्या स्रोतसोऽनुमीयते भूता वृष्टिरिति" — न्यायभा० १.९.५ । माठर० ५० १३ ।

पु० ४६. पं० ८. 'प्रत्यक्षपद्स्य' - ''तद् द्विपकारम् - सांव्यवहारिकं पारमाधिकं च'' प्रमाणनय॰ २.४।

पृ० ४६. पं० २१. 'अत्र यद्दीकाकृता' - ''छद्मस्थावस्थायां तु प्रमाणप्रमेययोः सामान्यिवशेषात्मकत्वेऽप्यनपगतावरणस्थात्मनो दर्शनोपयोगसमये ज्ञानोपयोगस्यासंभवाद् अप्राप्यकारिनयनमनःप्रभवार्थावमहादिमतिज्ञानोपयोगप्राक्तनी अवस्था अरुग्र्ष्टायभाति- प्राह्मप्राहकत्वपरिणत्यवस्था व्यवस्थितात्मप्रवोधरूपा चक्षुरचक्षुर्र्शनव्यपदेशमातादयति । प्रव्यभावेन्द्रियालोकमतिज्ञानावरणकर्मक्षयोपश्चमादिसामप्रीप्रभवस्पादिविषयप्रहणपरिणति- "आत्मनोऽवप्रहादिस्पा मतिज्ञानशब्दवाच्यतामभुते । धत्रानावरणकर्मक्षयोपश्चयावय- अवणादिसामग्रीविशेषनिमित्तप्राद्धभूतो वाक्यार्थप्रहणपरिणतित्यभावो वाक्यश्वयानिनिन्नो वा आत्मनः श्रुतज्ञानमिति शब्दाभिष्यतामाप्रोति । रूपिद्रव्ययहणपरिणतिविशेषन्तु जीवन्य भवगुणप्रत्ययावधिज्ञानावरणकर्मक्षयोपश्चमप्राद्धभूतो लोचनादिवाह्यनिन्निन्तिन्तरेषदः अवधि- ज्ञानमिति व्यपदिश्यते तब्जैः अवधिदर्शनव्यपदेशमाञ् भवति" — स्मातिविशेषः १० ६६०। सामान्यपर्यालोचनस्वभावोऽवधिदर्शनव्यपदेशमाञ् भवति" — सम्मातिविश्व १० ६०।

पृ० ४७. पं० ७ 'अर्थेनैव' - ''स्यादेतन् - अनुभवसिद्धनेव प्रायट्यम् । वया हि, ज्ञातोऽयमर्थ इति सामान्यतः, साक्षात्कृतोऽयमर्थ इति विद्रोपदो दिपयविद्रोपनानेव विद्रित् परिस्फुरति इति चेत् । तदसत् । यथा हि -

अधेनैव विशेषो हि निराकारतया धियाम् ।" न्यायटा ४४४ ।

## ज्ञानविन्दुप्रकरणस्य परिशिष्टानि ।

### १. ज्ञानबिन्दुगतानां पारिभाषिकशब्दानां सूची

|                                  | [अ]                            | अनिर्वचनीया        | <b>૨</b> ७.૧૨.                    |
|----------------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| अक्रमोपयोग                       | <b>ક</b> ર્યું. ફે૧.           | अनिवृत्तिवादराद्धा | <b>ই.</b> २७; <b>५.</b> १०,       |
| अक्रिप्टक्षण                     | <b>२३.</b> ४.                  | अनुवन्धहिंसा       | <b>२७.</b> २७.                    |
| अक्षज ( प्रत्यक्ष )              |                                | अनुमान             | <b>१६.</b> २२; <b>१६.</b> २५.     |
| अक्षय                            | <b>કર્</b> .ર૬.                | अनुमिति            | ८.४;३२.१२;४५.२.                   |
| अक्षरलाभ                         | <b>Q.</b> 98.                  | अपरोक्षानुमिति     | <b>₹₹.</b> 9४.                    |
| भवण्ड                            | <b>३३.</b> २.                  | अनुमितिसामग्री     | <b>३३.</b> १४.                    |
| अखण्डल                           | २.७.                           | अनुव्यवसाय         | <b>१</b> २.१२.                    |
| अखन्डोपाधि                       | <b>२६.</b> २७.                 | अनृत               | <b>૨૦,</b> ૧૦.                    |
| अनक्षदर्शन                       | १८,१०;४५.१.                    | अनेकान्त           | <b>१२.</b> ४; <b>१३.</b> १२;३१.७. |
| अचधुर्दर्शनावरण                  | ۷,8.                           | अनेकान्तधी         | ४९.५.                             |
| अजीव                             | <b>११.</b> ३३.                 | अनेकान्तरुचि       | <b>૪૮.</b> ૧૧.                    |
| अज्ञात                           | 80,8.                          | अन्तःकरण           | <b>२३.</b> ३१; <b>२८.</b> ५.      |
| अज्ञान                           | <b>२.५;२३.२५;२४.</b> १२;२५.१७. | अन्तराय            | 4.8.                              |
| अज्ञाननिवर्तक ( इ                |                                | अन्तर्जल्प         | ७.१२.                             |
| अज्ञाननिवृत्ति<br>अज्ञाननिवृत्ति | <b>29.</b> 23.                 | अन्तर्भुहृती       | · <b>१</b> ५.9६.                  |
| अज्ञानविषय                       | <b>2</b> .0.                   | अन्यथाख्याति       | २५,१३;३२,१०,                      |
| अज्ञानविषयंत                     | <b>२६.</b> २७.                 | अन्यूनानतिरिक्त    | <b>. 34.</b> 29.                  |
| अतीन्द्रिय                       | <b>१९.</b> 9९.                 | अपरोक्ष            | <b>१६.</b> १४,                    |
| अदृष्ट                           | 80,8.                          | अपरोक्षज्ञान       | ३२,१;३३.१७.                       |
| भद्दैत                           | <b>G</b> 5 <b>1</b> 5 1        | अपरोक्षप्रमा       | २७.१३.                            |
| ज्ञानाद्वेत                      | <b>૱</b>                       | अपाय १०.१          | १;१५.८;३१.१३;४४.१२.               |
| सदद्वैत                          | ₹ <b>%</b> .€.                 | अपायांश            | <b>११.</b> २३.                    |
| अद्वैतसिद्धि                     | <b>~ ~ .</b> 9 €.              | अपूर्वकरण          | <b>ર.</b> ३१.                     |
| अधिष्ठानल                        | <b>२६.</b> २७.                 | द्वितीयापूर्वेकरण  | ₹.90.                             |
| अधिष्ठानप्रमाल                   | <b>२६.</b> २६.                 | अप्रमत्तसंयम       | १८.१८.                            |
| अधुवोदय                          | <b>દ.</b> ૪.                   | अप्रमा             | <b>१</b> ३.७.                     |
| अघोवधिक                          | 82.94.                         | अप्राप्यकारिन्     | १०.२१;४६.२३.                      |
| <b>अ</b> ध्यास                   | ₹९,9२.                         | अप्रामाण्य         | <b>११.६:१३.५;१९.</b> २७.          |
| अनन्तधर्मात्मक                   | २७,२४.                         | अप्रामाण्यप्रयोजकल | २०,९.                             |
| अनभ्यासदशा                       | <b>११.</b> ३;१४.१५.            | अपर्यवसित          | ३७.१०.                            |
| अनाकार                           | ३५.9.                          | अभावलौकिकप्रत्यय   | <b>१४.</b> २५.                    |
| अनावरण                           | <b>૪</b> ૧.૨૮.                 | अभिष्यान           | <b>૨</b> ૫.૧૧.                    |
| अनावृत                           | <b>૪</b> ૧.૨૮.                 | अभिनिवेश           | <b>२२.</b> १५.                    |

१ सर्वेत्र स्यूलाङ्काः पृष्ठसूचकाः स्क्माङ्काथ पङ्किस्चकाः ।

| _                                |                                        |                          |                                     |
|----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
|                                  | १. ज्ञानविन्दुगतानां पा                | रिभाषिकशब्दानां सूर्व    | ते। ११९                             |
| अभ्यास <b>द</b> शा               | ११.२;१४.१५.                            | केवलज्ञानकेवलदः          | र्तनायरण ३.१८.                      |
| भभ्युपगमवाद                      | <b>२०,</b> २५;३३,२७.                   | अवधिज्ञानावर्ण           | <b>ઇ.</b> રેર.                      |
| क्षर्य                           | ४५.३१                                  | मनःपर्यायज्ञानावः        | त्य ५.२.                            |
| <b>धर्यसनिकर्ष</b>               | <b>४६.</b> २९.                         | चक्षुर्दर्शनावरण         | ५.३.                                |
| अर्थसमाज                         | <b>३२.</b> ९.                          | मतिश्रुतावरण             | ۷,8.                                |
| अर्थोपत्ति                       | १४.११.                                 | अचहुर्दर्शनावरण          | <b>५,</b> ४,                        |
| अर्थावग्रह                       | <b>१०.२</b> ७; <b>४६.</b> २३.          | <b>असत्त्वापादकावर</b> प | ग . २४.१४.                          |
| <b>अर्ह</b> न्                   | ४०.२९.                                 | <b>अभानापादकावर</b> ण    | 7 <b>28.94.</b>                     |
| भवप्रह १०.१४;१                   | ५.४;१६.१९;३१.११;४३.                    | ज्ञानदर्शनावरण           | ३६.८.                               |
|                                  | 90;88.97,79.                           | आवरणक्षय                 | ३८.११;४३.२८;४७.७.                   |
| अर्थावप्रह                       | १०,१४,                                 | आवृतानावृत               | २.३.                                |
| व्यजनावप्रह                      | १०.१४.                                 | आहारादिसंज्ञा            | ७.१२.                               |
| व्यावहारिकावप्रह                 | १५.१२.                                 |                          | r = 7                               |
| अविधि ४.२४;६                     | .9४; <b>१८.</b> ३; <b>४१.</b> २४;४६.९. |                          | [£]                                 |
| वर्धमानावधि                      | ४.३०.                                  | इन्द्रिय                 | <i>१०.</i> २४.                      |
| • भवप्रत्यवाधि                   | 4,9                                    | एकेन्द्रियादि            | ७.१२.                               |
| गुणप्रत्ययावधि                   | ٤,٩.                                   | <b>उ</b> पयोगेन्द्रिय    | १०,१९.                              |
| • परमावधि                        | १७.११;४२.१५.                           | लच्धीन्द्रिय             | १०.२३.                              |
| अवधिज्ञानल                       | 80.90.                                 | द्यीन्द्रयादि            | <b>१८.</b> २२.                      |
| अवधिज्ञानावरण                    | છ.૨૧.                                  | इन्द्रियनोइन्द्रिय       | <b>२१.</b> ६.                       |
| अवधिज्ञानोपयोग                   | <i>ઇ</i> ફ, <b>ર</b> ૪.                |                          | [ <del>§</del> ]                    |
| अवधिदर्शन<br>अवधिदर्शन           | ४६.७.                                  |                          |                                     |
| अवाय                             | 84.98.                                 | ईवर                      | २.२६;३३.१८.                         |
| अविच्युति                        | १६.9.                                  | ई हा                     | १०.५;११.१;१५,१.                     |
| अविद्या                          | 29.5.                                  | <b>ईहोपयोग</b>           | <b>१०.३</b> ∙.                      |
| जीवनिष्ठा                        | ₹.२४.                                  |                          | ব ]                                 |
| विश्वारम्भक                      | २५.८.                                  | <b>उत्पत्ति</b>          | <b>११.</b> ५;३८.९९.                 |
| अविद्यानिवृत्ति                  | <b>२३.</b> २३.                         | उत्स् <i>त्र</i>         | ₹८.३ <b>∘.</b>                      |
| <b>अविषयताविशेष</b>              | <i>૪</i> ૭. <i>५</i> .                 | ज्दकताप<br>-             | २०,१६.                              |
| अव्यपदेश्य                       | ४३.१०.                                 | जदय<br>- जदय             | •                                   |
| अशाब्द                           | १६.१९.                                 | विपाकोदय                 | ઇ.ર૪.                               |
| अशुभप्रकृति                      | રૂ. રૅ ૰.                              | प्रदेशोदय                | <b>५</b> , दर्                      |
| असद्भावस्थापना                   | १७.२०.                                 | अधुवीदय                  | ξ.Y.                                |
| असहाय ( केवल )                   | २१.७.                                  | चद्याविष्ठे<br>-         | ઇ,સ્ર.                              |
| अस्पृष्ट                         | <b>૱ૣ</b> .૧૯;੪੪.३२;੪५.૯.              | <b>उपकार्योगकारक</b>     |                                     |
|                                  | आ ]                                    | उपचार                    | ₹5, 17.                             |
| ~                                | વશ.રે.                                 | उपनय                     | £\$,5%.                             |
| आ <b>का</b> श<br>आ <b>ख्या</b> त | રૂપ. <b>ર</b> ફ.                       | <b>उपदोग</b>             | ८.३२: <b>११</b> ,२०;३ <i>७</i> ,२३, |
| आस्पात<br>आत्मन्                 | <b>२२,२१;२८.२५;३</b> १.२३.             | मित्रहुतसारगरि           | त्यारमोत्रमोत्र                     |
| भात्मविद्<br>सात्मविद्           | ₹0.₹.                                  |                          | <b>કુ</b> દ્, ૬૯.                   |
| आवरण<br>अवरण                     | 2,90.                                  | , सञ्जयनीय               | <b>१</b> ६,१६,                      |
| केवलज्ञानावरण                    | ₹,90.                                  | ' १८ोपमोग                | <b>२०,३</b> ०,                      |
| मतिशानायावरण                     | ₹.६.                                   | इद्योपयेग                | # \$                                |

| युगपदुपयोग                          | રૂ૪.૧.                        | ]                 | [ क ]                                   |                |
|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|----------------|
| छद्मस्थोपयोगल                       | <b>રૂ</b> ષ્ઠ.ર.              | कर्म              | -                                       | , २२.८.        |
| दर्शनोपयोग                          | <b>રૂ</b> ૪,૧૧.               | कर्मता            |                                         | २७, <i>७</i> . |
| ज्ञानोपयोग                          | <b>રૂઝ.૧૧;૪૬.</b> ૨૨.         | कल्पितविषयत       | 7                                       | २७.१८.         |
| ज्ञानदर्शनोपयोग                     | <b>३४.१</b> २; <b>४६.</b> २२. | कारकव्यापार       |                                         | २३.२.          |
| विशेषोपयोग                          | <b>३४.</b> २७.                | कारण              |                                         |                |
| सामान्योपयोग                        | <b>३</b> ४.२७.                | उपादा             | न                                       | <b>३१.२</b> ७. |
| एकदेशोपयोग                          | ३८.२८.                        | निमित्त           | •                                       | <b>३१.</b> २७. |
| क्रमोपयोग                           | ४०,२६.                        | कारणगतगुणद        | •                                       | ११,६.          |
| केवलोपयोग                           | <b>ટર્.</b> ર૧.               | कार्यकारणभाव      | १०.१२;२३.११;२७                          | ,२;३६,११,      |
| · एकोपयोग                           | ઇરૂ. ૬.                       | केवल              | १९,२३;४१                                | ,२७,४३,३.      |
| साकारोपयोग                          | ध३,२२.                        | केवलचैतन्य        |                                         | २३,२५.         |
| क्रमावच्छिन्नोपयोगद् <u>व</u> य     | 88.4.                         | केवलज्ञान         | १.६;१७.१५;१९.२;३३                       | .२२;३५.८;      |
| छाद्मस्थिकोपयोग                     | <b>૯</b> ૫.૧૮.                | ļ.                | ই ও                                     | .३२;४१.१.      |
| मतिज्ञानोपयोग                       | ४६.२३.                        | <b>अ</b> खण्ड     | ाद्दयानन्दैकरस <b>ब्रह्म</b> ज्ञान      | २३.२३.         |
| अवधिज्ञानोपयोग                      | ४६.२४.                        | अपरोध             |                                         | २०.१९.         |
| छद्मस्थज्ञानोपयोग                   | ४६.३२.                        | केवलज्ञानकेवल     | दर्शनावरण                               | ५,२६.          |
| उपयोगकम                             | ७.९;३६.२.                     | केवलज्ञानल        |                                         | १९.६.          |
| <b>उपयोगयोगपद्य</b>                 | <b>34.</b> ₹9.                | केवलज्ञानावरण     | 7                                       | १०,१०,         |
| <b>उपयोगायोगपद्य</b>                | 88.3.                         | केवलज्ञानोत्पत्ति | Ť .                                     | २०.२६.         |
| <b>उपयोगे</b> न्द्रिय               | ₹0.9°                         | केवलदर्शन १९      | <b>.</b> .४;३३,२५;३५,८;३६, <sup>;</sup> | २०;३७.३२.      |
|                                     |                               | केवलद्विक         |                                         | 8.4.           |
| <b>उपलक्षण</b>                      | २७.२३.                        | केवलान्वयिन्      |                                         | २६,२८,         |
| ज् <b>प</b> लक्ष्य                  | २७.२३.                        | केवलाववोध         |                                         | ८७.२२.         |
| उपादानकारण                          | <i>₹१.२७.</i>                 | केवलिन्           | રૂછ.૧                                   | १;३९.२५.       |
| जपादानल<br>                         | २३.६.                         | केवलोपयोग         |                                         | કર્.ર૧.        |
| उपादेयोपादानक्षण                    | २३.१३.                        | कौटस्थ्य          | ·                                       | २७.२५.         |
| [ क ]                               |                               | कमोपयोग           |                                         | ४०,२६.         |
| <b>जह</b>                           | ७.१४;९.३.                     | क्रमोपयोगल        |                                         | ३६.१८.         |
| श्चतज्ञानमूलोहादि                   | ८.२६.                         | क्रिप्टक्षण       | ,                                       | २३.७.          |
| मतिज्ञानमूलोहाद <u>ि</u>            | ८,२६.                         | क्रेशहानि         |                                         | <b>२२,</b> १४. |
| [報]                                 |                               | क्षपकश्रेणि       |                                         | 8'8"           |
| ऋजुस्त्रनय                          | ३८.१५;४८.१९.                  | क्ष्य             | •                                       | ં કર્.ર૬.      |
| [ए]                                 |                               | क्षयोपशम          |                                         | ८;४३.३३.       |
| एकजीवमुक्तिवाद                      | <b>૨૦.૧</b> ૫.                | क्षयोपशमप्रकिय    | π                                       | ६,७,           |
| एकान्तरुचि                          | 86.99.                        | क्षायिक           |                                         | ३.१२.          |
| एकेन्द्रिय                          | 9.97.                         | क्षायिककेवलज्ञा   | न                                       | ६.१०.          |
| एकोपयोग                             | ر.٤٦.                         | क्षायिकचारित्र    |                                         | ३.१२.          |
| [t]-                                | G, 7 1.                       | क्षायिकभाव        |                                         | ३८.९.          |
|                                     |                               | क्षायिकसम्यक्ल    |                                         | ११,२४.         |
| ऐदम्पर्यार्थवोध<br>लेटिसम्बर्धनम्बर | ७.२७.                         | क्षायोपश्चामिकगुण |                                         | ४,२५.          |
| ऐन्द्रियकश्रुतज्ञान                 | ७.६.                          | क्षायोपशमिकज्ञा   |                                         | ६.१०.          |
| [औ]                                 |                               | क्षायोपशमिकधर     |                                         | ₹.90.          |
| <b>औत्पत्तिकी</b>                   | <b>७.</b> ६. <sup>)</sup>     | क्षायोपशमिकसम     | यक्ल                                    | <b>५</b> ,२५.  |

| क्षण                          |       | <b>. 22.</b> 29.      |         | [ন]                          |                                                   |
|-------------------------------|-------|-----------------------|---------|------------------------------|---------------------------------------------------|
| ज्ञानक्षण                     | •     | <b>૨૨.</b> ૨૨.        | जगत्    | -                            | <b>ર્</b> ટ.૨५.                                   |
| निष्क्रेशक्षण                 |       | <b>२२.</b> २७.        | जडल     |                              | २८,८.                                             |
| 'अक्रिप्टक्षण                 |       | २३.४.                 | जहद्    | तहस्र <b>या</b>              | इ१.२०.                                            |
| 'सजातीयक्षण                   |       | <b>૨</b> રૂ.૪.        | জানা    |                              | ₹८.9₹.                                            |
| आचाहिष्टक्षण                  |       | <b>૨</b> ३. ૃ         | जिन     |                              | <b>१६,१६</b> ; <b>४१.</b> २६.                     |
| अन्सिक्रिष्टक्षण              |       | २३.७.                 | जीव     |                              | <b>११.</b> ३३.                                    |
| ' क्रिप्टक्षण                 |       | २३.८.                 | ज्ञप्ति | ११.५                         | ;१३.४;३८.११.                                      |
| . जन्यजनकक्षण                 |       | . 23.6.               |         | <b>ट</b> भापिन्              | <b>४०.२</b> ७.                                    |
| 👑 🦿 उपादेयोपादानक्ष           | वि    | २३.१३.                | ज्ञाता  | ·                            | ४०.२७.                                            |
| कल्पितशुद्धक्षण               |       | <b>२३.</b> १८.        | ज्ञान   | १.५;१८.२०;१८.२९;२३.५         | ११;२४.१७;२९.                                      |
| 🗼 केवलज्ञानक्षणल              |       | <b>33.</b> 73.        |         |                              | २;३९.१;४४.३.                                      |
| दर्शनक्षणल                    |       | <b>३३.</b> २३.        |         | केवलज्ञान                    | १.६.                                              |
| क्षणभङ्ग ः                    |       | <b>२९.</b> १०.        |         | मतिज्ञान                     | <b>દ</b> .રેપ.                                    |
| क्षणिकल                       |       | <b>२२.</b> २४.        |         | वाक्यार्थज्ञान               | ٠ <u>.</u> ٩٩.                                    |
| क्षमादिधर्म                   |       | 3,99.                 | 1       | संवादकवाधकज्ञान              | ११.७.                                             |
|                               | r - 7 |                       |         | समृहालम्बनशान                | <b>११.</b> ३३.                                    |
|                               | [ग]   |                       |         | श्रुतज्ञान                   | <b>१६.</b> s.                                     |
| गुणप्रखय ( अवधि )             |       | ۲,9.                  |         | शाब्दशाव                     | <b>१६</b> ,२६.                                    |
| म्राहक                        |       | ३९.३.                 | 1       | परमावधिज्ञान                 | १७.११.                                            |
| त्राह्य                       |       | ३९.३.                 |         | अवधिशान                      | १७,१३.                                            |
|                               | [ਬ]   |                       | 1       | मनःपर्यायज्ञान               | ₹८.३.                                             |
|                               | F - 7 | ઇઇ,ર૪.                |         | इन्द्रियाश्रितज्ञान          | १९.१८.                                            |
| घ्राणज्ञान<br>—————           |       |                       | 1       | मनोज्ञान                     | १९.95.                                            |
| घ्राणदर्शन                    |       | ८८.२५.<br>२०३७        |         | भावनाजन्यसान                 | ६९.२४.                                            |
| घनोदधिवलय                     |       | <b>३४.</b> २५.        |         | परोक्षशान                    | २०,१०.                                            |
|                               | [日]   |                       |         | अपरोक्षज्ञान                 | २०.१०.                                            |
| चक्षज्ञीन                     | _     | <b>૪૪.</b> ૨૬.        |         | भावनाशान                     | २०.१९.                                            |
| चह्यर्दर्शन                   |       | <b>રૂ</b> વ.૧૦;૯૯.૨૪. |         | अवीन्द्रियशान                | २०,२९.                                            |
| चक्षदेशेनावरण                 |       | ५.३.                  |         | मानसंशान                     | ર૪.ર.                                             |
| चरमज्ञान                      |       | <b>२९</b> .१७.        |         | तत्त्वज्ञान                  | <b>ર</b> . ૧. ૧. ૧. ૧. ૧. ૧. ૧. ૧. ૧. ૧. ૧. ૧. ૧. |
| चारित्रधर्म                   |       | ₹.93.                 |         | हिद्रयनोहिद्रयहान            | <b>ર</b> ફ.¢.                                     |
| चित्सामान्य                   |       | ४८.२२.                |         | सर्वशसान                     | <b>૨</b> ૧.૧૮.                                    |
| चिदाकार                       |       | २८.९.                 |         | पीतदृत्युखरगङ्गन             | २१.२४.                                            |
| चैतन्य                        |       | २.७;२३.३१.            |         | अखण्डाद्वपानन्देश्र संदक्षान | २३.६३.                                            |
| चैतन्यकर्भता                  |       | २८.७.                 |         | व्रप्रसन                     | <b>૨</b> ૨.૧૬                                     |
| चैतन्यविषयल                   |       | २८.८.                 |         | निष्यासन                     | <b>₹₹.₹</b> \$.                                   |
|                               | T 7   |                       |         | सप्रश्राप्यमान               | <b>૨</b> ૬.૬૫                                     |
| •                             | [평]   |                       |         | निप्प्रकारकहान<br>———        | ₹8. <b>%€</b> .                                   |
| <b>छ</b> सस्य                 |       | ३९.२९;४२.१५.          |         | <u>दुगरदरान</u>              | ३२.८.<br>≈•. ≈                                    |
| <b>उम</b> स्थानस्था           |       | <b>८६.</b> २२.        |         | म <u>हार्</u> तन             | ₹%,₹.<br>≅∧.÷                                     |
| <b>उ</b> इस्थोपयोग            |       | ३४.२                  |         | श्रीतद् <del>य</del> ान      | \$4.5.<br>50.50                                   |
| <u> उस्थोपयोगदशा</u>          |       | ध३,१८,                |         | लस्टराव                      | \$ <i>€.5</i> 0.                                  |
| डामसिकोपयोग<br><b>का॰ १</b> ६ |       | <b>ટ</b> ધ, ૧૮,       | ł       | माण्याच                      | 83.3Y.                                            |
|                               |       |                       |         |                              |                                                   |

| <b>.</b>                       | .,                                              |                              | 20.00                                    |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| मनोजन्यज्ञान                   | ४५.२.                                           | दुप्रकारणजन्य                | <b>૨૦.</b> ৬,                            |
| अस्पृष्टविपया                  |                                                 | दृष्टल<br>दृष्टिसृष्टिनाद    | <b>૨</b> ૮.૨૨.<br><b>૨</b> ૯.૨૨ <i>.</i> |
| ् प्राप्यकारीन्द्रि            |                                                 | देशघातिन्<br>वैशाघातिन्      |                                          |
| घटादिज्ञान                     | 85.8.                                           |                              | <b>ર.</b> ૨૧.                            |
| सम्यग्ज्ञान                    | 8८.१०.                                          | दोषजन्यल                     | <b>१</b> ९,२९,                           |
| ज्ञानप्राहकसामग्री             | १४.१.                                           | द्रव्य                       | <b>२६.२९;३०.२४.</b>                      |
| <b>ज्ञानतार</b> तम्य           | <b>१९.</b> १७.                                  | द्रव्यकर्म                   | <b>२१.</b> २३.                           |
| श्चानल                         | :                                               | द्रव्यनय                     | <b>३०.</b> २१;३२.२९.                     |
| ज्ञानप्रामाण्य                 | <b>१२.</b> १०,                                  | द्रव्यलक्षण                  | ₹७.८.                                    |
| ञ्चानविपयता                    | २७.११.                                          | द्रव्यश्रुत                  | S.96.                                    |
| ज्ञानस्वभाव                    | ₹.₹.                                            | संज्ञाक्षर                   | ९.२७.                                    |
| ज्ञानात्मन्                    | <b>३०.</b> ६.                                   | व्यजनाक्षर                   | ९,२८.                                    |
| <b>ज्ञानाद्वेत</b>             | <b>₹</b> १.६.                                   | द्रव्यार्थ ,                 | १३.१८.                                   |
| ज्ञानोपयोग                     | <b>३४.११;३८.</b> ४;४६.२२.                       | द्रव्याथिदश                  | <i>२७.२५;३३.२;३७.५.</i>                  |
| <u> ह्र</u> ोयाकारपरिणाम       | <b>રૂ</b> છ.२०.                                 | द्रव्यार्थिक                 | ३०.२८.                                   |
|                                | [त]                                             | द्रव्यार्पण                  | <b>३६.</b> ३२.                           |
|                                |                                                 | द्रव्योपयोग                  | <b>રૂ</b> ૧.99.                          |
| तत्त्व                         | <b>१३.</b> १९;२६.९.                             | इष्टा                        | . <b> </b>                               |
| तत्त्वश                        | <b>२</b> ५,२०,                                  | <b>द्दीन्द्रियादि</b>        | ं) १८.२२.                                |
| तत्त्वज्ञान                    | <b>₹१.</b> २;₹५.९.                              | द्वेप •                      | <b>२</b> १.२७.                           |
| तत्त्वज्ञानिन्                 | <b>२</b> ५.२६.                                  | पित्तहेतुकद्वेष              | <b>૨</b> १. <i>२७.</i>                   |
| तत्त्ववोध                      | <b>२</b> ५.२९.                                  | तेजोवायुभ <u>ू</u> यस्खे     | द्वेषः २२.१०.                            |
| तत्त्वश्रद्धान                 | ४७.२९.                                          |                              |                                          |
| तत्त्वसाक्षात्कार              | . २५.३.                                         |                              | [ਬ]                                      |
| तीर्थकराशातना                  | ₹4.90.                                          | धर्मसञ्यास                   | ₹.90.                                    |
| तृष्ण                          | <b>२२.</b> १६.                                  | धर्मिन्                      | . २६.२५.                                 |
| त्रैलक्षण्य <sub>़</sub>       | <b>१९.</b> १२.                                  | धारणा                        | ७.८;१०.११.                               |
|                                | [द]                                             | अविच्युतिरूपा                | <b>१५.</b> १८.                           |
| दर्शन                          | <b>₹₹.₹</b> 0;₹8.₹;₹ <b>५.</b> 9;₹ <b>९.</b> 9; | धारणात्मक                    | દ્દ.૧૫.                                  |
| प्राप                          | 84.99;86.99.                                    | धारणात्राय '                 | <b>७.</b> 9५.                            |
| . अच्छुर्दशेन                  | .१८.१०.                                         | धारणोपयोग                    | ફ.૧૮.                                    |
| . जपछ्रदरान<br>'व्यावहारिकदर्श |                                                 | ध्यान                        | <b>૨</b> ५.७.                            |
| -2 2                           | •                                               | घ्वंस                        | . 88.4                                   |
| ः क्रवलदशन<br>चक्षरचक्षरर्वा   | <b>३३.</b> २५.                                  |                              | [न]                                      |
| चक्षुर्दर्शन<br>चक्षुर्दर्शन   |                                                 |                              | •                                        |
| चलुदरान<br>श्रोत्रदर्शन        | <b>રે</b> ૬.૧૰.<br>. ક્ષક.૨૪.                   | नव्                          | ક્ષ્ફિ.રૂ.                               |
| श्रानदश्न<br>घ्राणदर्शन        | ४८.२५.<br>४४.२५.                                | नय .                         | ४७.२७;४८.१८;४९.९.                        |
|                                |                                                 | द्रव्यनय                     | ३०.२१;३२.२९.                             |
| मानसदर्शन<br>. अवधिदर्शन       | <b>8</b> ξ.γ.                                   | पर्यायनय                     | <b>३०.</b> २१.                           |
| . जनायदशन<br>सम्यग्दर्शन       | ક <b>ફ.</b> હ.                                  | गुदसङ्गहनय<br><del>व</del> ै | <b>₹</b> ₹.9.                            |
|                                | 82.3.                                           | वैयाकरणनय                    | <i>₹५,२७,</i>                            |
| दर्शनल<br>दर्शनावरण            | धर.१;४७.५.                                      | ्र व्यवहृतिनय<br><u> </u>    | 84.98.                                   |
| दशनावरण<br>दर्शनोपयोग          | <b>૪૦.</b> રે૧.                                 | गुद्धर्जुसूत्रनय             | ४८.२०.                                   |
| <b>ह</b> ्यानाप्याच            | 513 AA 5 4 AM                                   |                              |                                          |
|                                | <b>३४.</b> ११;३८.४;४६.२२.                       | सङ्ग्रहनय                    | · ४८.२१.                                 |
| दीर्घकालिकसंज्ञान              |                                                 | सङ्गहनय<br>नयपरिकर्मण        | કર.૧૨.<br><sup>3</sup> "                 |

| नयविवादपक्ष                        |     | <b>४८.</b> २८.                | प्रत्यभिज्ञान      | ३२.८.                            |
|------------------------------------|-----|-------------------------------|--------------------|----------------------------------|
| नार्यमाशकभाव                       |     | २७.१.                         | प्रखय              | १६.३.                            |
| निक्षेप                            |     | ८१.७.                         | संवादकप्रलय        | १४.१४.                           |
| निमित्तकारण                        |     | <b>३१.</b> २७.                | वाघकप्रलय          | ६४.१५.                           |
| निमित्तल                           |     | २३.६.                         | प्रपद्य २.         | १५;२४.२८;२६.११;२९.१७.            |
| निर्विकल्पक                        |     | ₹૦.૨૧.                        | आकाशादिप्रपन्न     | 2,24.                            |
| निर्विशेष                          |     | <b>રૂ</b> ધ.૧૧.               | अहङ्कारादिप्रपञ्च  | २.२५.                            |
| निश्चयतः                           |     | १८.३०.                        | पारमार्थिकप्रपव    | २५.२.                            |
| निषेधविधि                          |     | ८.३.                          | व्यावहारिकप्रपद    |                                  |
| निसर्ग                             |     | १७.२.                         | प्रमत्ताप्रमत्त    | ₹.₹٩.                            |
| नि:सामान्य                         |     | <b>ટ્</b> યુ.૧૧.              | प्रमा              | १३.८.                            |
| <b>न्ट</b> सिंह                    |     | <b>છ</b> શ્.રૂર.              | प्रमाण             | ११.२३.                           |
| नैरात्म्यादिभावना                  |     | 22.98.                        | प्रमाणनय           | <b>૯</b> ૧.૫.                    |
| नैश्रयिकप्रसक्ष                    |     | <b>૪</b> ફ.૬.                 | प्रमाणप्रमेय       | ४६.२१.                           |
| नोइन्द्रिय                         |     | 84.93.                        | प्रवृत्त्यौपियक    | <b>१</b> २.s.                    |
|                                    | [덕] |                               | प्रातिभ            | <b>१९.</b> २९;२१.२०.             |
| पंचशानिन्                          | [4] | ४०.२९.                        | प्राप्यकारिन्      | १०.२१;४६.२९.                     |
|                                    |     | <b>29.</b> 30.                | प्रामाण्य          | ११.६;१२.३;१३.९.                  |
| पण्डमूलाज्ञान<br>पद                | . , | 33.3.                         | प्रामाण्यसंशय      | <b>{</b> ₹.99.                   |
| <b>पदपदार्थसम्बन्ध</b>             |     | <b>8.95;</b> 9.3.             | प्रारन्ध           | 24.99.                           |
| पदार्थवोध<br>पदार्थवोध             |     | <b>6.</b> 29.                 | <b>प्रौ</b> ढिवाद  | <b>४१.</b> ३.                    |
|                                    |     | ११.v.                         |                    | [দ্ধ]                            |
| परतस्व                             |     | ३९.१०.                        | फल्ब्याप्यल        | रूप<br>२८.३.                     |
| ्परमार्खः<br>परमार्थदृष्टि         |     | <b>₹\$.19.</b>                | फलांश<br>फलांश     | <b>ξ ψ.</b> 9 <b>ψ.</b>          |
| _                                  |     | . 28.24.                      | क्राच्य            | [च]                              |
| परमार्थसत्त्व<br>परमावधिक          |     | धर.१५.                        | <br>  वन्धमोक्षादि | 22.33.                           |
|                                    |     | २०.१०;३२.३.                   | वाधकप्रत्यय        | <b>{</b> 8.54.                   |
| मरोक्षज्ञान<br>फोक्स्स्य           |     | २०.२३.<br>२०.२३.              |                    | <b> </b>                         |
| <b>परोक्षभावना</b><br>प्रयोव       |     |                               | वाधा               | £14°5 c°                         |
| ,प्रयासः<br>पर्यायनय               |     | <b>१३.</b> १९;३६.३२.          | वाधितविषयत         | <b>१९.२६;</b> ६०.८.              |
| .पर्यापार्थादेश<br>.पर्यापार्थादेश |     | · ·                           | वाधितानुदृति       | ₹₹,₹.                            |
| .परायायाया<br>.पारमाधिक            |     |                               | वाधितावस्था        | <b>૨</b> ૨,૨,                    |
|                                    |     | <b>१७.</b> २९.                |                    | ર્છ.રેપ                          |
| पुरल<br>पौर्हिक                    | •   | <b>२</b> १.२०.                |                    | ₹ <b>८.</b> ₹४.                  |
| प्रज्ञापनीय                        |     | <b>४१.</b> २०.                | _                  | <b>३.</b> ९;३५.२०;२ <i>५.</i> ६. |
| प्रतिबध्यप्रतिबन्धकभाव             |     | ₹€.99.                        |                    | २३,२५;३०.८.                      |
| अतिबन्धक<br>अतिबन्धक               |     | ₹0.₹0.                        |                    | •                                |
| प्रतिबिम्ब                         |     | <b>ર</b> ૪.૨૪.                |                    | 7,8,5%.                          |
| प्रतियोगिल<br>प्रतियोगिल           | •   | -                             | . विषयार           | ÷8.54.                           |
| प्रतिचंख्यान<br>प्रतिचंख्यान       |     |                               | म्द्रमाद           | ₹0.6.                            |
| त्रतीलच <u>न</u> ुताद              |     |                               | ग्राहिट्           | ₹0.₹.                            |
| प्रवास<br>प्रवास                   |     | <b>{</b> ₹.9 <i>4</i> ;₹₹.9₹. | -                  | <b>43.55</b> .                   |
| मल <b>रा</b><br>प्रलक्षपद          |     |                               | इसारासीय           | <b>4.</b> 5.55                   |
| प्रसमिक <u>ा</u>                   |     |                               | स्मानिक विस्त      | 5,5,33,                          |
| **** ****                          |     |                               | •                  |                                  |

| १२ <b>४ १</b> ेज्ञानविन्दुगतानां पार्         | रेभाप्रिक्रशब्दानों <i>सू</i> ची । |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|
|                                               |                                    |
| ्रें [भ]                                      | मानसज्ञान २१.२.                    |
| भवप्रत्यय ५.१.                                | मानसदर्शन ४६.४.                    |
|                                               | मानसीनल ३१.२३.                     |
| भाव ४.३०.                                     | माया २९.३०.                        |
| क्षायोपश्रमिक ५.५.                            | मार्गणा १२.१.                      |
|                                               | मिथ्याज्ञान २३.२९.                 |
| द्रव्यादिक ४१.२०.                             | मिथ्याल: २३,२९;५,२१;६.१.           |
| भावना १९.१८,२३,४५.४,४७.६.                     | ् सहपतो मिथ्याल २४.२३.             |
| भावनाज्ञान २०.१९.                             | विषयतो मिथ्याल २४.२३.              |
| भावमनस् ३१.२९.                                | मिथ्यादग् २४.९                     |
| भावश्रुत १०:१.                                | मुक्ति : २९.१४.                    |
| भूत ३३.११.                                    | मुख्योपसर्जन ४०.१४.                |
| मेदनयार्पण ४२.७.                              | मुमुख २२.२९.                       |
| भेदामेदवाद (२.३.)                             | मूलाज्ञान २९.१४.                   |
| ञ्रम २९.२२;३३.१६.                             |                                    |
| r_2                                           | मृत्यु <b>२९.</b> २६.              |
|                                               | मोक्ष २२.२५.                       |
| मति ४९.३.                                     | मोह,                               |
| मतिज्ञान ३.८;१६.९;३६.९;४३.१२.                 | नातहेतुकमोह २१.२७.                 |
| श्रुताननुसारि ६.१३.                           | ् जलवायुभूयस्त्रे मोहः २२.१०.      |
| इंहात्मक <b>६.</b> १६.                        | मोहनीय ५.२१.                       |
| अपायात्मक ६,१६.                               | [य]                                |
| धारणात्मक . ६.१६.                             | याग ः ८.१५.                        |
| ्रश्चतनिश्चित ६.२५.                           | याचितकमण्डन २३.१२.                 |
| 'औत्पत्तिक्यादि ७.२.                          | युगपदुपयोगद्वय ३४.१.               |
| श्रोन्नेन्द्रयोपलन्धिरूप ९.१०.                | योगजधर्म २०.२९.                    |
| ्राचेश्वरादीन्द्रियोगलन्धिरूप । <b>२.</b> १४. | योगिन् ; ३०,६.                     |
| श्रुताभ्यन्तरीभूत १६.२१.                      | योग्यता ११ । ४१,६;४७,६.            |
| सांव्यवहारिकप्रलक्षरूप १६.२४.                 | 7.00 [ <b>t</b> ]                  |
| प्ररोक्ष १६.२५                                | रसस्पर्धक ३.१९.                    |
|                                               | राग २९.२७.                         |
|                                               | कफहेतुकराग २१.२७.                  |
|                                               | ञ्जनेपचयहेतुकराग २२.४.             |
| मतिज्ञानसामभी ६ ६.२९.                         | ्राधित्यम्बुभूयस्त्वे रागः २२.१०.  |
| मतिज्ञानोपयोग ४६.२३.                          |                                    |
| मनस् १८.२३;२१.२;३१.२६;४५.१.                   | रागादयं २१.२६.                     |
| मनोज्ञान १९.१९.                               | रुति. १९.३२.                       |
| मनोद्रव्य १८.७;४२.२३.                         | रुचिरूप ११.३०,४८.३.                |
| मनोवर्गणा ३५.५;४५.१६.                         | रूपिद्रव्य १७.१८.                  |
| मनःपर्यायज्ञान १७.२८;१८.३;३४.२;४२.            | [ ন্ত ]                            |
| ?<br>?३;४५.११.                                | लक्षणा                             |
| मनःप्रलासित २१.१.                             | लङ्घन २०.१३.                       |
| मन्दप्रकाश १.१४;३.४.                          | लिव्य ९.२८,४१.४;४३.२२.             |
| महक-प्रतिवोधक १०.१६.                          | लिह्मयौगपद्य ७.९;३७.३२.            |
| महानाक्य २.२०;३१.२१.                          |                                    |
| ਸਵਾਜ਼ਕਤਾ। ਅੰਗੇਸ਼ । । ਹ ਹ ।                    | लिङ                                |

७.२५. छिङ्गः

महावाक्यार्थवोघ

ું 84.રે.

| [a]                                          |                              | <u>धारणाप्रायज्ञानज्ञीत्तराञ्दक्तंस्य</u>       | ष्टार्याकार-         |
|----------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|
| वर्ण                                         | <b>२४.</b> ५;४ <b>३.</b> २९. | विशेष                                           | ९.२६.                |
| वस्तु                                        | ३५.११;३९.१८.                 | संयमप्रत्ययावधिज्ञानमनःपर्या                    | यहान-                |
| वाक्य                                        |                              | . साधारणजातिविशेष                               | १७.२८.               |
|                                              | ३३.२.                        | खखयोग्यकमिकरागादिदो <b>प</b> ज                  | _                    |
| वाक्यार्थ                                    | <b>9.95.</b>                 | वान्तरपरिणतिविशेप                               | २२.१.                |
| वाक्यार्थज्ञान                               | <b>9.</b> 95.                | वाह्यचिन्त्यमानार्धगमकतीपयि                     |                      |
| पदार्थवोध                                    | <b>ড.</b> ২૧.                | सम्यन्ज्ञानत्वद्याप्यजातिविशेप                  |                      |
| वाक्यार्थवोध                                 | <b>७.</b> २३.                | विशेपणविशेष्य                                   | ४९.२.                |
| , महावाक्यार्थवोध                            | ७.२५.                        | विशेपणविशेष्यभाव                                | ४०.१४.               |
| े ऐदम्पर्यार्थवोध                            | <b>७.</b> २ <i>७</i> .       | विशेपविधि                                       | ૮.રૂ.                |
| वाद                                          | ३८.२२.                       | विशेपोपयोग                                      | <b>3</b> 8.30.       |
| मेदामेदवाद                                   | २.३.                         | विशेष्यतादि                                     | <b>₹</b> 8.₹७.       |
| अनेकान्तवाद                                  | ₹.₹.                         | विशोष्यिता                                      | ४४.१६.               |
| <b>अ</b> भ्युपगमवाद                          | २०,२५;३३,२७.                 | विश्वनाया                                       | २५.६; <b>२</b> ९.२९. |
| एकान्तवाद                                    | २३.५.                        | विपय                                            |                      |
| <b>द</b> ष्टिस्रष्टिवाद                      | <b>૨</b> ५,२२.               | विपयता                                          | <b>३२.२८;४१.२४.</b>  |
| व्यवहारवाद                                   | <b>૨</b> ५.                  | _                                               | १४.१३;२७.७.          |
| युगपदुपयोगद्वयाभ्युपगमवाद                    | ₹૪.૧.                        | तिद्धलाख्यविषयता                                | ₹o.9∘.               |
| कमवाद                                        | ४०.२२.                       | साध्यतास्यविपयता                                | ₹o.99.               |
| <b>प्रौ</b> ढिवाद                            | <b>8</b> १.३.                | सांसिंगिकविपयता                                 | <b>₹</b> 8.5.        |
| वादिन्                                       | <b>३३.</b> २५.               | प्रामाण्यविपयता                                 | <b>₹</b> ४.9८.       |
| अनेकान्तवादिन्                               | <b>१</b> ३.१७.               | केवलशानविषयता                                   | <b>₹</b> ७.9६.       |
| एकान्तवादिन                                  | १३.२६.                       | लोकप्रमाणा <b>सं</b> एयेयराण्डावेपण             |                      |
| क्रमोपयोगवादिन <u>्</u>                      | <b>३३.</b> २४.               | पात्तवविपयता                                    | २७.१०.               |
| युगपदुपयोगनादिन <u>्</u><br>युगपदुपयोगनादिन् | 33.28.                       | ज्ञानविपयता                                     | <b>૨૭.૧૧</b> .       |
| कुमनादिन्<br>कमनादिन्                        | <b>३६</b> .२४.               | <b>इत्रविपयता</b>                               | 23.99.               |
| मन्त्रपाए <u>य</u><br>एकोपयोगवादिन्          | ₹८.१७.                       | वःत्यितविषयता                                   | ૨૭.૧૮.               |
| अक्रमोपयोगद्वयवादिन्<br>अक्रमोपयोगद्वयवादिन् | 80.96.                       | खसमानसत्तापविषयता                               | २७.१८.               |
| एकत्ववादिन <u>्</u>                          | ४०.२५.                       | व्यावसारिकी निषमता                              | २७.२∙.               |
| अक्रमवादिन्<br>अक्रमवादिन्                   | 88.5.                        | पारमार्थिकी नियमता                              | २७.२१.               |
| •                                            |                              | चैतन्यविपपता                                    | २७.३०.               |
| वासना                                        | <b>ર</b> રૂ.૧૬.              | शतिनिषमता                                       | २७.३०.               |
| नासनाप्रवोध                                  | <i>Ę.</i> ૨૭.                | <u> शुद्धद्रव्य</u> निषयता                      | इस.२६.               |
| वास्यवासकमाव                                 | 23.93.                       | बपरोक्षरुपरिष्ण                                 | 23.54.               |
| विज्ञान                                      | २०.१७.                       | <b>अन्यतस्युद्योगस्य नेनियग</b> ता              |                      |
| विदेहकैवल्य                                  | <b>રહ</b> . ૧૦.              | क्षचविष्यिद्वयिषया                              | <b>પ્ટર્</b> કરો.    |
| विपाकोदय                                     | <b>४.२</b> ४;५.२०.           | 1 4                                             | ४५.८.                |
| वित्रतिपत्ति                                 | ₹ <b>₹.</b> ₹₹.              | निपन्याप                                        | ₹0.€.                |
| विभावगुण<br><del>२०००</del>                  | ₹.7¢.                        | निपनारपाउँ                                      | £5.,5%.              |
| विशिष्टाविशिष्ट<br>विशेष                     | ₹. 9¢.                       | दीतराव                                          | स्राहरहस्राहरू       |
| _                                            | ۲۲.۶۶۰)<br>حروب              | इति २३.२७२४.९२,२२,२६.९                          |                      |
| <u>अनुगतानातिप्रसक्तकार्यगतः</u>             |                              | - दे <del>वाहरूदाह्य</del><br>-                 | <u> </u>             |
| तद्गतहेतुसस्पातुनन्य उत्तरि                  |                              | S. C. S. C. | <b>F.E.S.E.</b>      |
| शुलहानाभ्यन्तरीभूतमविदि                      | राम ८,२७.                    | वरद                                             |                      |

) 22 E

### १ ेज्ञानविन्दुगतानां पारिभापिकशब्दानां सूची ।

| <b>व्य</b> ञ्जनावग्रह     | <b>१०.१५</b> ;४५.३२.                             | [ ₹                       | त ]                       |
|---------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>व्यवसाय</b>            | <b>१२.</b> २२.                                   | सखण्ड                     | <b>33.3.</b>              |
| व्यवहारतः                 | <b>१८.</b> २९.                                   | सङ्ग्रह                   | ३१.१;४८.२१.               |
| व्यवहारदृष्टि             | <b>२६.</b> ११.                                   | सचिदानन्दल                | <b>२६.</b> ३२.            |
| व्यवहा <b>रवाद</b>        | <b>૨५.</b> २५.                                   | सजातीयक्षण                | २३.४.                     |
| व्यवहृतिनय                | 8૮.૧૬.                                           | सञ्चितकर्म                | ₹€.9.                     |
| व्यापारांश                | १५.४.                                            | सत्ता                     | વે રફ.૧.                  |
| व्यावहारिकदर्शन           | १८.१४.                                           | पारमार्थिक                | <b>૨</b> ૪.૨ <b>૨</b> .   |
| व्यावहारिकमेद             | <b>२.</b> २४.                                    | व्यावहारिक                | <b>૨</b> ૪.૨३.            |
| व्यावहारिकावप्रह          |                                                  | सत्त्व                    | 28.39.                    |
| •                         | [হা]                                             | पारमार्थिकसत्त्व          | 28.33.                    |
| शक्ति                     | <b>ર</b> છ.३१.                                   | व्यावहारिकसत्त्व          | 24.9.                     |
| शब्द                      | <b>३</b> २.9.                                    | प्रातिभासिकसत्त्व         | <b>ર</b>                  |
| शब्दार्थ                  | ۵.9.                                             | सदद्वैत                   | <b>રૂર.</b> દ.            |
| शाब्द                     | <b>१६.</b> १९;३०.२.३.                            | सन्तान                    | <b>૨</b> ३.9.             |
| शान्दज्ञान                | १६.१३.                                           | समवाय                     | <b>१</b> २.२७.            |
| शाब्दवोध                  | ८.४;३३.३,                                        | समाधि ( निर्विकल्पक )     | ३८.४.                     |
| <b>शाव्दवोधपरिकरी</b> भूत | <b>9.</b> 90.                                    | समूहालम्बन                | ३८.१९;४७.९.               |
| शास्त्रभावना              | <b>१९,</b> २०.                                   | सम्पूर्णवोध               | ર્રેષ્ઠ.રર.               |
| शुद्रचैतन्य               | 2.98.                                            | सम्यक्ल                   | ११.३२;४८.१२.              |
| गुमप्रकृति                | .હ.ક                                             | पौद्गलिकसम्यक्ल           | ११.२३.                    |
| <b>ग्र</b> ज्ञप्राहिका    | <b>3</b> 9,30.                                   | क्षायिकसम्यक्ल            | <b>११.</b> २४.            |
|                           | <b>9</b> ४; <b>९,</b> ४; <b>१०.३</b> ;१६.९;३४.४; | भावसम्यक्ल                | १२.9.                     |
|                           | <b>४१.</b> २०;४५.३२.                             | द्रव्यसम्यक्ल             | १२.२.                     |
| ऐन्द्रियकश्चुत            |                                                  | निसर्गाधिगमसम्य <b>क्</b> | ৰ 'ংড.৭.                  |
| सामान्यश्रुत              | ८.३٩.                                            | सम्यग्ज्ञान               | 86.33;84.99.              |
| . द्रव्यश्चत              | 9.96.                                            | सम्यग्ज्ञानिकया           | <b>૨૨.</b> ૧૨.            |
| . द्विविधाक्षरश्रुत       | 9,20.                                            | सम्यंदर्शन                | ८७.२९.                    |
| ्रिविधोप <b>ल</b> ब्धि    |                                                  | सम्यग्हग्                 | રેક.૬.                    |
| शाब्दज्ञानरूपश्च          | त १६.२२;१०.३;१६.९;                               | सर्वधातिन्                | <b>.</b> 3.24.            |
| •                         | <b>३</b> ੪,४; <b>੪</b> ੑ <b>,२</b> ०;੪५.३२.      | संवैशज्ञान                | २१.१८.                    |
| श्रुतज्ञानोपयोग           | <b>દે.</b> ૨૮.                                   | सवैज्ञता '                | ३८.२२.                    |
| .श्रुतनिश्रित             | ६.२७;३१.१३.                                      | सर्वेज्ञल                 | <b>१३.२०;२२.१२;४०.</b> १. |
| .श्रुतानुसारिल            | <b>&amp;.</b> 94.                                | सर्वनयात्मक               | ३५.२८.                    |
| .श्रुतार्थापत्ति          | . २९. २६.                                        | सर्वेविपयत्व              | १९.३                      |
| श्रुति                    | २९.२६.                                           | सविकल्पक                  | <b>સે</b> શ. ૧.           |
| <u>श्रु</u> तोपयोग        | <b>६.२८;१६.</b> १६;३६.९.                         | सविकल्पकज्ञानसामश्री      | <b>દ્દ. ૧</b> ૫:          |
| श्रेणिप्रतिपत्ति          | ₹.२६.                                            | सहकारिन्                  | <b>રૂર.</b> 4.            |
| .श्रोत्रज्ञान             | . ૪૪.૧૪.                                         | साकार                     | ₹४.३१.                    |
| श्रोत्रदर्शन              | <b>ઇઇ.</b> ર૪ે.                                  | साकारोपयोग                | ध३,२२.                    |
| श्रोत्रेन्द्रियोपलविघ     | ; <b>%.</b> 90.                                  | साक्षिप्रलक्ष             | <b>2.94</b> .             |
|                           | [प]                                              | साक्षिभास्य               | *                         |
| पट्स्थान                  | ८.२७.                                            | साद्यपर्यवसित             | ě<br>P                    |
| ,पोडशपदार्थं              | <b>२१.</b> २.                                    | सामग्री .                 |                           |
|                           |                                                  | 7                         |                           |

| सामानाधिकरण्य       | રષ્ટ.૧ર.                      | म्नेह               | २२.१६.                |
|---------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|
| सामान्य             | ४३.१८.                        | स्पृष्टज्ञान        | ર્ે, ૧૫.              |
| सामान्यवाक्यार्थे   | ٧,٥.                          | स्मरण               | ६,३०,                 |
| ंसामान्योपयोग       | <b>રૂ</b> ઇ. <i>ર</i> ષ્ઠ.    | स्मृति              | १६,२२;३२,७,           |
| सार्वेज्य           | २५.३२.                        | स्यात्पद            | <b>૯</b> ૧. રે.       |
| सुगत                | <b>2</b> 2.23.                | खतन्त्रसिद्धान्त    | <b>३३,२७,</b>         |
| सुषुप्त             | <b>રૂ</b> ૯, ૯,               | खतस्व               | ११.u.                 |
| सूक्ष्मसम्पराय      | .v.S                          | खप्रज्ञान           | ₹₹, <i>₹०</i> ,       |
| सूत्रार्थ           | धर.८.                         | स्त्रप्रार्थ        | <b>ર</b> છ,ર <u>ે</u> |
| <b>पं</b> क्रेशादा  | શ.ડ.                          | स्तभाव              | ३५.७;३६.३.            |
| संयुक्तसमवाय        | ४७.१६.                        | स्वसमय              | ४७.२६.                |
| संवादकप्रत्यय       | <b>११.</b> १०; <b>१</b> ४.१४. | स्रसिद्धान्त        | ४७.२६.                |
| संशय                | <b>११.</b> २९;३३.१६.          |                     | [ <b>ह</b> ]          |
| संसर्ग              | <b>१</b> ३.२९.                | हिंसा               | ७.२३.                 |
| संसर्गवोध           | ३२.२१.                        | खहपहिंसा            | ७,२७.                 |
| संसार               | <b>२२.</b> २०;२३.२६.          | अनुवन्धर्हिसा       | ७,२७,                 |
| संस्कार             | <b>३२.</b> ६.                 | हेतुहिंसा           | ८,१८,                 |
| संस्थान             | ३४.२४.                        | <b>हिं</b> सापदार्थ | ८.२३.                 |
| सांव्यवहारिकप्रलक्ष | <b>१</b> ६.२३.                | हिंसासामान्य        | ८,१७,                 |
| स्कन्ध              | ₹8.₹४.                        | हेतुसमाज            | ₹८.१९.                |
| स्रातकादि           | <b>ઇર.</b> 9ફ.                | हसत्रदीर्घत         | <b>૨</b> ૪.५.         |
|                     |                               |                     |                       |

## २. ज्ञानबिन्दुगतानां यन्थयन्थकारादिविशेषनाम्नां सूची।

| भक्तकङ्क (समन्तभद्र)        | <b>२१.</b> ऽ.      | <b>श्रमवाद</b>    | ८०,२२;८१.३.                |
|-----------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|
| <b>अक्रमोपयोगद्वयवादिन्</b> | <b>૪૦.</b> ૧૯.     | <b>क्रमवादिन्</b> | ₹ <b>६.</b> २४;४०.३.       |
| अध्यात्मसार                 | <b>१३.</b> २३.     | क्रमोपयोगवादिन्   | 23,3%                      |
| अनेकान्तवाद                 | ₹.२.               | गोयम              | ર્છ.ર∙.                    |
| भनेकान्तव्यवस्था            | ४०,१७.             | गाँतम             | <b>38.35.</b>              |
| <b>अर्ह</b> न्मतोपनिपहेदिन् | ₹.96.              | प्रन्यसृत्        | ३७.२५;३८.१७;३९.५.          |
| <b>आकरसू</b> त्र            | <b>११.</b> ५.      | चतुर्दशप्रविद     | <b>٤.</b> ३५.              |
| <b>धागम</b>                 | <b>છ</b> છ. ૧५.    | चार्वाक           | ₹0.\$v.                    |
| आचाय                        | ξ.v.               | चिकित्सामाछ       | 7,5,5%                     |
| उपदेशपद                     | ७.२०.              | चिन्तामणियन्थ     | १३,८.                      |
| एकत्ववादिन्                 | ४०.३७.             | दिनमद्रगणिन्      | रूप, १०% हो। १४.           |
| एकदेशिन्                    | ઇરૅ,ષ્;ઇઇ,૧૨.      | हिनभद्रानु शदिन्  | *v.*c.                     |
| पुकान्तवाद                  |                    | दीतरिसप           | 85,50                      |
| एकान्तवादिन्                | <b>૨.</b> ૬;{૨.३६. | इंस               | रूक्, १६,३३,३३ <i>३०८.</i> |
| एकोपयोगवादिन्               | ₹८, १७.            | ·                 |                            |
| कर्मप्रकृतिविवरण            | ξ.ξ.               | <b>हानदिन्</b> हु | 8555.                      |
| क्लभाष                      | C.3.c.             | हारायेंच          | १६.५                       |

👔 🖟 🗦 ३. ज्ञानविन्द्रगतानां न्यायानां सूची 🎼 🐇

२०.१९;२०.२६;३४.६;३५.१९;४३. । मिश्र टीकाकृत् **ર**4,8**६**.૨૧. मीमांसक मीमांसामाप्यकार

तत्त्वार्थ 38.39.

तत्त्वार्थवृत्ति **११**"२४: तपस्विन २४.१४:२४.२६:३२.१०.

ताब्रिक 23.6.

तार्किक

ध्यानदीप

नन्दिवृत्ति

नव्य

निर्युक्ति

न्यायनय

परतीर्थिक

पुज्य

प्राचीन

वाईस्पत्य

भाष्यकार

भाष्यकृत्

मधुसुद्न

मलयगिरि

मछवादिन्

महाभाष्यकार

महाभाष्यकृत्

, महावादी सिद्धसेन

महावादिन्

भापंतुप '

प्राच

भोष्यं

निश्चयद्वात्रिंदिका

नैयायिकानुयायिन्

नैयायिकमीमांसक

. पञ्चसंग्रहमूलटीका

११.२१:२४.३. 29.8.

९,४;३३,२७.

१६, १६;२५, २५.

80.90.

१८.२६.

१५.१०. **૨૪.**૬.

धर.१६.

86.98.

29,28,

₹8, ₹6.

१७.२२.

80,90.

28.3.

3.90:19.3.

१२,७,१८,२६.

**११.**२९.

₹19.€.

82.6.1

4.20; 88.23.

28.2:22.95.

9.99; 94; 86.6.

**३३.२५;३८.१७;४८.१८.** 

वेदान्तिमतं १२, ११.

वैशेपिक 4. 8.

श्रंति

यशोविजय

लता 🧢

युगपदुपयोगवादिन्

वाचकचक्रवर्तिन्

वाचस्पतिमिश्र

वार्त्तिककार

वेदान्त

विवरणाचार्य

वेदान्तिन् ः

शौद्धोदनीय सन्मति

सुगतदेशना

सैद्धान्तिक

सुत्र -

सौगत

स्तात

स्मृति

स्याद्वाद

साहाद्मद्रा

हरिभद्राचार्य

स्त्रतिकार

स्तुतिग्रन्थ

सन्मतिवृत्ति

सिद्धंसेन (दिवाकर)

१२,७;३०,२५;३३,८;४८.१६. ंसिद्धान्तविन<u>द</u>

33.26,80,9,86.20.

28.98.

23,96. ₹8.३0.

११,२०;११.३३. 23,96;24,28. ३९.९.

१४.११.

४९.१६.

33.38.

23.20.

१६:90.

2.23.

. 24.

23,28.

२२.१४.

२४.११.

१९,३२;२०.८.

३०,१७;३३,२०

१६,३०,४२,१२.

२५,६;२९,२७,

२३,२८;२५,२;२७.८.

१९.३०:२०.८.

**૨૪.**૫.

२७.२६. ४६.३१. ₹9.३0.

३९.८. 80.96. 3.99:28.4.

₹6,96.

20,20.

३८,१२.

४७.७. | चक्षुप्मान् सर्वे पश्यति, न स्वन्ध इति न्याय ४१.५. खर्थेनेव धियां विशेष इति न्याय

१६.२६;३२.४;४६.२४. धर्मीति न्याय अर्धेजरतीयन्याय

गोवलीवर्दन्याय १७.५. मनो यदसाधारणमिति न्याय गोवृपन्याय १०.१ चापेक्षमसमर्थमिति न्याय

: 3

### थ. ज्ञानविन्दुगतानामवतरणानां सूची।

अनृतेन हि प्रत्युद्धाः-केवलनाणमणंतं जीवसहयं-[ केवलनाणावरण- [सन्मति॰ २।५] ३५.३२. [ छान्दो० ८.३.२ ] ३०.१०. अविद्यायाः परं पारं- [प्रश्लो॰ ६.८] ३०.७. केवली ण भंते इमं-असतो णित्थ णिसेहो-[ प्रज्ञापना पद ३० सृ २.१४ ] ३४.१९. िविशेषा० गा० १५७४ ] ३५,२५. गुणद्शों परितृष्यत्यात्मनि-[प्रमाणवा॰ २.२१८] २२.१९. अंक्षरलंभेण समा-घटदुःखादिरूपत्वं-[बृहदा॰ स॰ ५४४] २८.१२. [विशेषा॰ गा॰ १४३] ८.२९. घटादौ निश्चिते बुद्धि-अग्निजलभूमयो-[पोडशक १६.८] २६.६. अज्ञानेनावृतं ज्ञानं-[भगवद्गीता ५.१५] ३०.१२. [ पघदशी ध्यान० श्लो ९४ ] २८.२८. अण्णायं पासंतो अहिद्रं-चक्खुअचक्खुअवधि-[तन्मति॰ २।२०] ४३.१. चक्षुर्दर्शनविद्यानं- [निधव० ८] ३९.१०. [सन्मति० २.१३] ४०.२. चक्षुर्वद्विपयाख्याति-[हा॰ १०.३०] ३९.५५. अहिद्रं अण्णायं च केवली-जद उगगहमित्तं दंसणं-[सन्मति० २.१२] ३९.२३. अन्यद्युष्माकमन्तरम्- [ ] ३०,११. [सन्मति० २।२३] ४४,१४. जइ सब्वं सायारं- [सम्मिति॰ २।१०] ३८.२१. अप्रमापि प्रमेत्येव गृह्यते-जाणद् चल्झेऽणुमाणेणं-ितत्त्वचि॰ प्रसक्ष्यण्ड पृ० १७४ ] १३.७. [ विशेषा॰ गा॰ ८१४ ] १८,५;४५,५५. अर्थापत्तौ नेह देवदत्तः-[ ] ૧૪.૧૧. अर्पितानपितसिद्धेः-[तत्त्वार्य॰ ५.३१] ३६.३१. ज़ुगवं दो णित्य उचयोगा-शासत्तिपाटवाभ्यास**∽** [ क्षाय॰ गा॰ ९७९ ] ४४.२. जे एगं जाणइ से सव्वं-् [अध्यात्मसार ६.३०] १३.२४. [आचा० १.३.४.१२२] १३.२१. उपासक इव ध्यायँ हो किकं-जेण मणोविसयगयाण-[पग्रदशी ध्यान० ९६] २९.१. [सन्मिति॰ २।१९] ४२,२१, उद्योसिटिई अज्झवसाणेहिं-जं अप्युद्धा भावा- [सन्तिति २।२६] ४६.५०. [पय॰ द्वा॰ ३ गा॰ ५४] ४.१९. जं अप्पृद्धे भावे- [ सम्मति । २।१० ] ४६.५५. एकादीन्येकस्मिन् भाज्यानि-जं जं जे जे भावे-[ काव॰ या॰ २८२] ४०.१८. [तत्त्वार्ध० १.३१] १६.१०. जं पञ्चक्खनग्रहणं- [सन्तर्वि० २।२८] ४५,२५. एवं जिणपण्णसे-[ सन्मति॰ २।३२ ] ४८.१. हानेन तु तदहानं [भगक्ता ५,५६] ३०.९. एवं सेसिन्दियदंसणिम-[ सन्मति॰ २।२४] ४४.१९. णिदृपसु सन्वधार्रसेसु-कामः संकल्पो विचिकित्सा-[पम॰ हा॰ ३ स॰ ३०] ४,२६. [बृहदा॰ १.५.३] ३१.२५. तत्तोऽणंतरमीदा-कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे-[ रिरोपा० ए० २८४ ] १५,२५, [ एन्द्रे॰ १.८.७ ] ३१.४. [ पा॰ २.३.५ ] ३४.२५. ] तस्वमसि-केई भणंति जस्या- [सन्मति॰ २।४] ३४.१६. तस्यभावाद्ययदान्ते-[धेरा॰ १.१८] १६.१९, केवलनाणमणंतं जहेव-तहुभयमुत्पत्ते। परत एप-[ सन्मति• २।९४] ४०.८. [SPICES 1:5] [1.4]

1 १४.२३. तदेव सत्यं निःशङ्कं-[ ] १२.७. प्रामाण्याप्रामाण्ययो [ प्रार्थनाप्रतिघाताभ्यां- निश्चय० १७ ] १८.२७. तरतमजोगाभावेऽवाओ-फलव्याप्यत्वमेवास्य-[पन्नदशी ७.९०] २८.३. [ विशेषा० गा० २८६ ] १५.२९. तरित शोकमात्मवित्-[छान्दो० ७.१.३] ३०.३. ब्रह्मण्यज्ञाननाञ्चाय- [पश्चदशी ७.९२] २८.४. ब्रह्मविद् ब्रह्मेव भवति-[मुण्ड० ३.२.९] ३०.३. तरत्यविद्यां विततां-30.4. भण्णाइ खीणावर्णे- [सन्मति० २।६ ] ३६.१४. तसाद्वोधात्मकत्वेन-भण्णइ जह चउनाणी-[ श्लोक० सू० २ श्लो० ५३ ] २०.१. [सन्मति॰ २।१५] ४०.२४. तस्याभिध्यानाद् योजनात्-भववीजमनन्तमुज्झितं-[ हा॰४.२९ ] २७.२७. श्विता० १.१० ] २५.६. भवेद्वा समयमेककाल-[ तम्हा चउदिवभागो-[सन्मति॰ २।१७] ४१.१८. मइपुर्वं सुअं-ताहे हंति करे- [नन्दी॰ सू॰ ३५] ४६.२७. [नन्दी० २४] ६.२१. मइसुअनाणणिमित्तो-तु समुच्चयवयणाओ− [ विशेषा० गा० १२३ ] ९.१६. [सन्मति॰ २।२७] ४५.२२. ं तं त्वौपनिषदं पुरुषं पृच्छामि−ः मणपज्जवनाणंतो- [सन्मति॰ २।३.] ३३.३१. [ बृहवा॰ ३.९.२६ ] २८.१;३१.१६. मणपज्जवनाणं दंसणं-दैवी होषा गुणमयी-[ सन्मति० २।२६ ] ४५.५% मनसा होव पश्यति-[ भगवद्गीता ७.१४ ] २९.३१. दोपावरणयोहीनिः-[ आप्त॰ का॰ ४] २१.१०. [ बृहदा॰ १.५.३ ] ३१.२५. यतो वा इमानि भूतानि-दंसणनाणावरणऋखए∽ [सन्मति० २।९] ३७.२७. [तैत्तिरी॰ ३.१.१] ३३.१. दंसणपुर्वं नाणं-यतो वाचो निवर्तन्ते-[सन्मति २।२२] ३८.८;४३.१६: [ तैत्तिरी॰ २.४.१ ] २७.३०;३१.१९. दंसणमुग्गहमेत्तं - [सन्मति० २।२१] ४३.८. यद्वाचानभ्यदितं- [केनो० १.४] ३१.१८. द्विविधमावरणम्-एकमसत्त्वापाद-यन्मनसा न मनुते [केनो० १.५] ३१.२२. [ सिद्धान्तविन्दु पृ० २९१ ] २४.१४. यस्य च दुष्टं कारणं∽ न चक्षुषा गृह्यते-्रावर**् १.१.५** ] १९.३०. [ मुण्ड० ३.१.८. ] २७.३१;३१.१८. यः पश्यत्यात्मानं-[प्रमाणवा॰ २.२१७] २२.१७. न मई सुअपुव्विया- [नन्दी॰ २४] ६.२२. रूवगयं लहइ सब्वं-[ भग० १८.१० ] धर.५. नाणदंसणद्रयाए-[ आव॰ गा॰.४४ ] १७,१२, नाणमपुष्टे जो अविसए-वहुंतो पुण चाहिं-[ सन्मति० २।२५ ] ४४.३०. [ विशेषा० गा० ६०६ ] १७.२३.-नावेद्वित्मनुते-[शाव्या० ४] २८.१;३१.१६. वास्यवासकयोश्चेवम−ः निश्चित्य सकुदातमानं-[ श्लोक॰ निराल॰ श्लो॰ १८२ ] २३.१६. वियद्वस्तुस्त्रभावानुरोधादेव-[पञ्चदशी ध्यान॰ ९५] २८.३०. मीहारेण प्रावृताः-[ मृहदा० स० ५४३ ] २८.१०. [ऋक्सं०, १०.८२.७] ३०.१०. वेदेनैव यद्वेदितव्यम् [ [ सन्मति० १।८ ] ३०.२६. वैयर्थ्यातिप्रसङ्घाभ्यां- [निश्चय० १९] १७.७. पज्जवणयवुक्ततं-पण्णवणिज्ञा भावा-[सन्मति० २।१६] ४१.१६. शिक्षागमोपदेशश्रवणा-परवत्तव्वयपक्खा-[सन्मति० २।१८] ४२.१०. प्रशम० का० २२३ ]१७.४. परिकल्पिता यदि [ पोडशक १६.९ ] २६.८. सकृत्प्रत्ययमात्रेण-[पञ्चदशी ध्यान॰ ९२] २८.२४. परिसुद्धं सायारं अविअत्तं-सत्यं ज्ञानमनन्तम् [तैतिरी॰ २.१.१] ३३.११.. [सन्मति॰ २।११] ३८.३२. स द्विविघोऽएचतुर्भेदः पुर्विव सुअपरिकम्मिय-[ विशेषा० गा० १६९ ] ७.४. [तत्त्वार्थं ० २।९ ] ४४.१७. :

#### .सप्रकाशतया किं ते-

[पबदशी ध्यान श्लो ९३] २८.२६. सम्मन्नाणे णियमेण-[सन्मति २।३३] ४८.८. सविअप्पणिव्विअप्पं-[सन्मति १।३५] ३१.९. सर्वे वेदा यत्रैकं भवन्ति-[] ३१.२२. सव्वजीवाणं पि य णं [नन्दी ४२] १.१९. सव्वत्थेहावाया-

[विशेषा० गा० २८५] १५.२७. सन्वाओ लिख्यो सागारो-[ ] ३७.३९. सन्वे पाणा सन्वे भूआ-[ ] ७.२९. साई अपज्ञवसियं ति-

[ सन्मति॰ २।३१] ४७.२३.

सागारे से नाणे हवइ-

[ प्रज्ञापना पद ३० सू० ३१४ ] ३४.३०.

### सामन्नमित्तग्गहणं-

[विशेषा॰ गा॰ २८२] १५,२१. सुद्धुवि मेघसमुद्द होंति-[नन्दी॰ ४२] १,२२. सुर्वेमि चेव साई- [सन्मति॰ २१७] ३६,२५. सोइंदिओवलदी चेव-

ू [्विशेषा० गा० १२२] ९,५२.

सोइंदियोवलद्धी होइ-

[विशेषा० गा० ११७] ९.६.

सो पुण ईहाऽवाया-

[विशेपा॰ गा॰ २८३] १५,६४,

संतमि केवले दंसणिम-

[ सन्मति॰ २।८ ] ३७.२०.

खतः:तिद्धार्यसम्बोध**-**

[बृहदा० स० ५४२] २८.१३.

### ५. ज्ञानबिन्दुटिप्पणगतानां पारिभाषिकशब्दानां सूची।

| [ अ ]                   |                 | अवमहेरा                 | १०१.५.                               |
|-------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------------------------|
| अकरणनियम                | <b>९</b> ३.२१.  | अवधिज्ञान               | ११७.२९.                              |
| 'अक्षरलाभ               | १००.२,९.        | भवधिदर्शन               | ६६७.३१.                              |
| <b>अक्षरश्च</b> त       | ६००.२६.         | <b>अविद्योपचित</b>      | ८०.३,२८.८१.५.                        |
| अचक्षुर्दर्शन           | १०७.१७.         | सविचा ५६                | .१४,५,७,१५,५८,८,९७;                  |
| भज्ञानाध्यस्व           | <b>५</b> ५,२५.  |                         | ५९,४;१०८,८;११२,५,                    |
| <b>अधिगम</b>            | १०६.२.          | <b>सव्यभिषारि</b> षी    | १०१.५६.                              |
| अनक्षरा [ मिति ]        | . १०५.२३.       | षद्यमा [ वर्मप्रकृति ]  | <b>६</b> ८,३४,६५, <b>९</b> ४,        |
| भनुबन्धतः हिंसा         | 96.98.          | अप्रतनिधित              | 52.96;51.94.                         |
| सनुभागवन्धस्थान         | ६३.२२.          | ससङ्ख् <b>व</b> च्चवहार |                                      |
| अनुमिति                 | ९८.२६.          | भहिंसक                  | 60,34,9,0,4,                         |
| <b>स</b> न्तर्जेष्पाकार | ७१.२८.          | अहिंसगत (अहिंसकरा )     |                                      |
| <b>अन्य</b> थातिद       | <b>{{{,3}}.</b> | बहिंसा ७९.५५:८४.५       |                                      |
| क्षपाय                  | ७५.३२;६०६.३२.   | [ सहिंसा-हिंसाविचार ]   | <i>`````````````````````````````</i> |
| षणमाय (षप्रमाद)         | US.90.          | भहित्र                  | ۲.۳.۶.                               |
| <b>सप्रमन्त</b>         | <b>८</b> ४. १९. | [ <b>इ</b> र            | 7]                                   |
| <b>अप्रामाण्य</b>       | १०४.३०.         |                         | <b>७</b> ६,२७.                       |
| <b>समि</b> धा           | 96.56.          | '                       | 5,5,50.                              |
| सम्युपगमवाद             |                 | सासम्बद्ध               | \$45.25 to                           |
| <b>सर्प</b>             | US. 25.05.50    | _                       | ζ <u>ξ,</u> τς.                      |
| <b>भ</b> र्धवर्याच      |                 | स्तर्मत्रेड             | <b>65.5</b> £.                       |
| <b>अर्ध</b> जस्तीयन्याय |                 | हातोर <b>्</b> स        | 114.5%                               |
| अवमह                    | ६८, १६.         | कानितिकोहिकदार।<br>-    | Us.ir.                               |

| आरम्भ                         |         | <b>९</b> ४.१८;९५.८.                                                                                            | चरणकरण                                    | <b>९</b> १,२                           |
|-------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| आहा <b>रादिसंज्ञा</b>         |         | ७१,२२.                                                                                                         | 1 -                                       | <b>દ</b> શે. ર                         |
|                               | [ ई-औ ] |                                                                                                                | चारित्रादिगुण                             | ६६.१                                   |
| 2_2                           |         |                                                                                                                | =गन्त्र व                                 | ७३.२                                   |
| ईयीपथं<br>ईयीप्रत्यय          | 20.4    | رې د ۲.۶ کې د ۲.۶ کې د د ۲.۶ کې د د د ۲.۶ کې د د د ۲.۶ کې د د د د د د د |                                           | ८२,२४;११०.३                            |
|                               |         | ८०.६;८१.५.                                                                                                     | 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2   | ११०,२                                  |
| ईश्वर <sup>*</sup>            | •       | ξο, 9ς.                                                                                                        | ो केले=कर <b>ा</b> रकर                    | 98.3                                   |
| ईहा<br><del>केटाएसकी</del>    |         | ७५.३२.                                                                                                         | - विकास सम्बाधिक दिन                      | <i>ও</i> ६.२                           |
| ईहापायादि ·                   | •       | €८.9 <b>६.</b>                                                                                                 |                                           | १०८,१                                  |
| उदयस्थान                      | 1       | <b>&amp;</b> ₹.9.                                                                                              | 200 F 1 200 F                             | १०८,१                                  |
| उपचार [ नवविध ]               |         | <b>११५.</b> ३१.                                                                                                |                                           | ६०,१९;११३,२७;११४.                      |
| उपयोगतः [ मतिश्च              | a I     | ७१.१६.                                                                                                         | 1 313012                                  | <b>९</b> २,२                           |
| उपादान<br>गन्नीनगर            |         | १०८.१५.                                                                                                        | जीवद्याद्य                                | <b>११२.</b> १                          |
| युकजीववाद                     |         | <b>११२.</b> ३४.                                                                                                | -D-mD-27                                  | <b>९</b> ६.१                           |
| पुकशरीरेकजीववाद<br>           |         | <b>११३.</b> ३३.                                                                                                | जीवविंगा                                  | <b>९३</b> ,२                           |
| <b>ए</b> कस्थान               |         | ६४.११.                                                                                                         | and .                                     | १०२,२१;१०४,१                           |
| <b>एकेन्द्रिय</b>             |         | ७१.२२.                                                                                                         |                                           | [त- <b>न</b> ]                         |
| ऐदरपर्यार्थ                   |         | ७५.५.                                                                                                          |                                           | ्तिन्त ।<br>तपोध्यानादि कुर्यात्) ७७.१ |
| क्षौत्पत्तिक्यादि             | ٠,      | ७०,२६.                                                                                                         |                                           | १८.१                                   |
| <b>भौद्</b> यिक               |         | ः ∴ ६६.२६.                                                                                                     |                                           | <b>306.9</b>                           |
| <b>क्षौपशमिक</b>              |         | <b>६१,३</b> १.                                                                                                 | - ग्रिस्थानक<br>- निस्थानक                | રૂઝ૧<br><b>ફ</b> ઝ૧                    |
|                               | [有]     |                                                                                                                | दान                                       | <b>93.1</b>                            |
| कर्मन्                        |         | <b>७१.</b> ७.                                                                                                  | दानप्रशंसानि <b>ये</b> ध                  | . 90.                                  |
| कर्मवन्ध                      | ८१.     | ३२;८३.८;९५.१.                                                                                                  | द्दाप्त्रसः सास्त्रप्त<br>दृष्टिसृष्टिवाद | <b>११२.</b> ३                          |
| कर्मोपचय ८०                   | -       | ,२३,३०;८२.१९.                                                                                                  | GIGIZIGHIY                                | ્રદેશ,                                 |
| काय                           |         | <b>ڏ</b> 4.29.                                                                                                 | I MAINING T                               | ६३.२                                   |
| कार्यकारणभाव                  | ,       | १११.४.                                                                                                         | Add Allerane                              | २ <i>५.</i><br>६९.३३;७९.३              |
| केवल                          | • •     | १०९.३.                                                                                                         |                                           | ५५:२२,७५:२<br><b>९०</b> ,१             |
| केवलज्ञानदर्शन                |         | ११५.२७.                                                                                                        |                                           | <b>६</b> १.१                           |
| केवलद्विक                     |         | <b>E4.</b> 26.                                                                                                 | ig in the circ                            | ફક.૧<br>ફક.૧                           |
| क्रमोपयोग                     |         | કું ફુંધ, ૧૨.                                                                                                  | INTOLUTE.                                 | ફ <b>ુ</b> .૧                          |
| क्षपकश्रेणी                   |         | <b>९३</b> ,२१.                                                                                                 |                                           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  |
| क्षयोपशम                      |         | <b>६</b> २,८.                                                                                                  |                                           | <b>શ્</b> રેર.<br>. ૬૦.૨               |
| क्षायिक                       |         | <b>દર</b> , રે૧.                                                                                               | 1                                         | ્ <b>ર</b> ૦.૨<br><b>૧</b> ૦૮.૧        |
| क्षायोपशमिकभाव                | દ       | ६,२२,६७,४,२६.                                                                                                  | Little God                                | <i>९७</i> ८.1<br>९१.२                  |
|                               | [ग, घ]  |                                                                                                                | निच्छय (निश्चय)<br>निर्णयप्रसिद्धि        | ં હક.૧                                 |
| गंथं चएज ( अन्धं              |         | ७६.३०.                                                                                                         |                                           | ્ , હુઠ. 1<br>૧૦૬.                     |
| गीतार्थ                       | 111147  | <b>९७.</b> १६.                                                                                                 |                                           | १०९.३                                  |
| गुप्ति                        |         | <b>&amp;4.99.</b>                                                                                              |                                           | १ <b>१०.</b> १                         |
| राविलीवर्दन्याय               |         | ₹o <b>६.</b> ४.                                                                                                |                                           |                                        |
| भावलाय <b>ु</b> न्याय<br>घातक |         | <b>૮</b> ૩.૧૨;९૨.૨.                                                                                            | 1                                         | [प]<br>७४.१ <sup>.</sup>               |
| वातक                          | r7      | Q4(14)2014                                                                                                     |                                           | હર.૧<br>હરં.૧                          |
|                               | [च-ज]   | 9018 20                                                                                                        | पदनिक्षेप                                 | ७३.२                                   |
| चेक्षरचक्षदेशैन<br>चतुःस्यानक |         | <b>११७,२</b> ४,<br>                                                                                            | 1 1 -                                     | ७२.५.<br>७३.५,२१,७४ <b>.१</b> ४;७५.    |

|                            | 186 n.                              | (                                     |                               |
|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| पमाय (प्रमाद)              | ७९.१७.                              |                                       | 6.98;69.5,98,76;800.96;       |
| परमोहि (परमाविध            | •                                   |                                       | .९;१०२.१;१०५.१२;११७,२६.       |
| परव्यावृत्तिरूप            | १०२.३३.                             |                                       | ७,१,२६,                       |
| परिज्ञा                    | ۷۰,۷,                               | 1                                     | ६०७.३.                        |
| परिज्ञोपचित                | ८०,३८;८१,४,२०.                      | मनस्                                  | ६०८,२६;६०९,१६,                |
| परोक्ष                     | <b>१०२.</b> १.                      | मरण                                   | १०८.१७.                       |
| पाणिवह (प्राणिवध           |                                     | महक-प्रतिवोधक                         | £05.9.                        |
| पाप                        | ९०.१८.                              | <b>महावाक्याय</b>                     | ७५.४.                         |
| पुण्य                      | . 90,96.                            | माया                                  | <b>११२.</b> २१.               |
| प्रकृति                    | <b>દ</b> ઇ.રે૪.                     | मुक्तरारन्याय                         | 96.55.                        |
| प्रतीत्यस <u>म</u> ्ह्याद् | १०८.४.                              | मोहनीय                                | ६७.१७.                        |
| प्रत्यक्ष                  | ११७.१९.                             |                                       | [य-ल]                         |
| <b>प्रत्यवस्थान</b>        | ७३,३२.                              | <b>युगपदुपयोग</b>                     |                               |
| प्रदेशोदय                  | ₹७.१८.                              | योग                                   | १६५.१२,१८.                    |
| प्रपञ्चोत्पत्ति            | \$0.2.                              | योगजधर्म                              | 98.4.                         |
| प्रमत्त                    | ८४,१९.                              | योगिज्ञान                             | १०९,२१.                       |
| प्रमत्त्रयोग               | ८९.२३.                              |                                       | १०९,५०,                       |
| प्रमा                      | १०९,१७.                             |                                       | ६२,२३;६४.१९.                  |
| प्रमाणान्तर                | १०९,१६.                             | L                                     | •                             |
| प्रमाद                     | ८९.२३.                              | <b>होचकर्मविधि</b>                    | ७६.२४,                        |
| प्रमादपञ्चक                | ८६.२१.                              |                                       | [ਧ]                           |
| प्राकट्य                   | ११७.३२.                             | वचनपर्याय                             | <b>{0</b> ₹.३३.               |
| সাত্য                      | ८५,१०,१७.                           | वर्ग                                  | ६२,२७,                        |
| प्राणवध                    | ८७,१४.                              | वर्गणा                                | <b>६२.</b> २८;६३, <i>९</i> २, |
| प्राणव्यपरोपण              | 80.8.                               | वल्क-शुम्ब                            | £9.4.                         |
| _                          | २;८४,२१;८५.७,२३;८६.१२.              | वाक्यार्थ                             | 54.8;9,6.96.                  |
| प्राणिवध                   | ८५.२८.                              | वाक्यार्धज्ञान                        | ११८.११.                       |
| प्रातिम                    | १०८.३३.                             | वासना                                 | 111.20                        |
| मासाज्य                    | ₹08.9 <i>%</i> ,₹८.                 | वास्त्रवासकभाव                        | १११.५८.                       |
|                            |                                     | विज्ञान                               | १०८.५२.                       |
|                            | [ च-                                | विनास                                 | ረቱና.                          |
| बन्ध                       | <b>९०.</b> ३४; <b>९५.</b> १;११४.१२. | विपादोदय                              | 83,50.                        |
| महाज्ञान                   | १०९,६;११२.१३.                       | विगकोद्यविष्यत्म                      | ₹8,₹*,                        |
| महान्                      | ६०,२३:९०,२६.                        | विषय                                  | १०४,२०.                       |
| भव                         | ६०८.१६.                             | चृत्ति .                              | ६८,६५,६६०,६६,                 |
| भवान्त                     | ८२,१७.                              | पेद्कसम्पत्तव                         | <b>\$</b> ₹.3¢.               |
| भावतः हिंसा                | ९०,१२,                              | <b>पेदना</b>                          | 100.5%                        |
| भावना                      | ६०८.२४;६०९.६.                       | व्याप्पा                              | Q3.5e.                        |
| भावनाप्रकर्पजन्यत्व        | <b>ξος.</b> ςο.                     |                                       | [77]                          |
| भावनामय                    | ७४.२६.                              | য়ন্তি                                | tatolli.                      |
| भावधुत                     | ६८.३;७०.३;७६.३३.                    | هنيئمة                                | 114.53                        |
| भावेन्द्रियञ्चान           | ७२.९१.                              | राज्यार्थ                             | \$2.35.                       |
|                            | [ਜ਼]                                | सम्बद्धियाँ तीयम् ।                   | 37.74.                        |
| मित                        | ₹0 <i>₹.</i> ς.                     | •                                     | <b>ر</b> ۲۲.                  |
| -11U                       | 3 4 6 30                            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                               |

| १३४                   | ५. ज्ञानविन्दुटिप्पणगतानां      | पारिभाषिकशब्दानां स  | रूची ।                                                  |
|-----------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>शिल्प</b>          | - 48.4.                         | सत्य                 | - <b>१</b> ०३,२७,                                       |
| शुभा [ कर्मप्रकृति ]  | <b>६</b> ४.३४.                  | सन्तान               | § 880.39.                                               |
| <b>शू</b> न्यता       | ११०.३.                          | सम्यग्दर्शन          | १०३.२१.                                                 |
| शुन्यतावासना          | १०९.३१.                         | सर्वघातिन्           | <b>६४.३</b> ४; <b>६६.</b> ७.                            |
| श्चत                  | ७०.२२;९९.२८;१००.३,१४;           | सर्वघातिनी           | ६३.२७;६७.१९.                                            |
|                       | १०६.८;१०९.३.                    | सर्वज्ञ              | १०८.२०.                                                 |
| श्रुतज्ञान            | <b>६८.८;६९.९,</b> १४,१८,२७;     | सामर्थ्ययोग          | Roc. 39.                                                |
|                       | १०५.१२;११७.२८.                  | सिद्ध .              | ६१.१९.                                                  |
| श्चतज्ञानावरणक्षयो    | ाशम ७२,१०.                      | सुयनाण (श्रुतज्ञान)  | १०५.७.                                                  |
| श्चतनिश्रित           | ६८.२७;७०.१७;७१.१३.              | सूत्र                | ७४,१३,१६,२९;                                            |
| श्चतमय                | ७४.२२.                          | स्पर्धक              | <b>६२.१७,२४,३१;६३.</b> ९.                               |
| श्चतोपयोग             | ७१.१९.                          | स्पर्श ·             | १०८.१४.                                                 |
| श्रेण्यारोह           | <b>६</b> ५.१५.                  | स्वतो प्राद्यत्व     | ·- <b></b> ₹08.९.                                       |
| श्रोत्रेन्द्रियोपलविध | <b>`१००.</b> २२,                | स्वप्तान्तिक         | ८०.७,२८;८३.३.                                           |
|                       | [प-ंस]                          | स्वरूपहिंसा          | <b>-९८.</b> १३.                                         |
| पदस्थानपतितत्व        | ९९.१३.                          | ,                    | [ ह ]                                                   |
| पडायतन                | १०८.१४.                         | हंतन्वा नो भूआ (हन्त | व्या न भूताः) ७६.६.                                     |
| संज्ञा                | ७७१.२३;७२.३१.                   | हिंसक                | ८०.३४;८४.9९;९६.२२.                                      |
| संशय                  | १०२.१७.                         | हिंसा ८०.३२;८१       | (.२;८४.९,१५,१७;८९.३०;                                   |
| संसार                 | <b>૮૨.</b> २४.                  |                      | <b>२.</b> १ <i>७</i> ; <b>९३.</b> ३०; <b>९</b> ६.२३,२८. |
| संस्कार               | <b>१०८.</b> १२; <b>११०.</b> ३०. |                      | <b>९</b> २.३.                                           |
| संहिता                | <b>હરૂ.</b> ૧૨;७४. <i>६</i> .   | हेतुतः हिंसा         | ९८.१३,                                                  |

### ६. ज्ञानबिन्दुटिप्पणगतानां विशेषनाम्नां सूची।

| ; | अङ्गानङ्गप्रविद्यादे     | ध्रुत ६९.१.     | । गुरु            | <u>۶</u>           | ०४.११.   |
|---|--------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|----------|
| 1 | भुजितस्त्रामिन्          | १०७.१७.         | चिरसुखाचार्य      | १                  | १२.१३.   |
|   | <b>अद्वेतसिद्धि</b>      | 46.94.          | जैन 💮             | ८६.२०;८७.२४;८८.७;१ | ०९.१३.   |
|   | अभयदेव                   | . '१०९.१२.      | तरवसंग्रह         | १                  | ०९.११.   |
|   | अभयदेववृत्त <u>ि</u>     | ११४.३०.         | तत्त्वार्थसूत्र   |                    | १०५.९.   |
|   | आगम 🛒                    | <u> </u>        | दिगम्बरपरम्परा    | •                  | 2019.10. |
|   | <b>आरम्भाभिकरणः</b>      | भाष्य ६०,२७.    | धर्मकीर्ति        | १                  | 09.90.   |
|   | आहेव :                   | ८६.१२;८७.१८.    | नम्राटक           | •                  | ८५.२४.   |
|   | <b>आवश्यक</b> टीका       | ७१.२३.          | निरंशवस्तुवादिन   | <b>.</b>           | ०२.३४.   |
|   | उपदेशपद                  | ७८.२२.          | निर्मेन्थ         | • • •              | ८५.२४.   |
|   | कन्दली                   | १०९.१२.         | निर्युक्तिकार     |                    | co.s.    |
|   | कल्पतरू                  | <b>६0.</b> ३२.  | निर्युक्तिकृत्    |                    | ८०.२७.   |
|   | कल्पभाष्य                | <b>९</b> ४.४,५. | नैरात्म्यवादित्व  | •••                | 24.99.   |
|   | <b>क्रियां वादिवृशीन</b> | ८०.१४.          | नैष्कर्म्यसिद्धिः | ~ 3                | १९.१९.   |
|   | गलकर्तक                  | ८७.११.          | न्यायनय ;         | १                  | ०४.१६.   |
|   | •                        |                 | •                 |                    |          |

| न्यायसुधा            | ११२.१५.                 | विवरणाचार्य             | 48.8,93;40.97.                  |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| पुराण                | 46,92.                  | विवरणाचार्नप्रस्य       |                                 |
| <b>अकाशास्मयति</b>   | <b>५</b> ६.६.           | विवरणाचार्यमत           | 48,92.                          |
| प्रज्ञित             | ११५.9.                  | विश्वरूपाचार्य          | 46,0.                           |
| प्रज्ञापना           | <b>५</b> २.३२;११५.१,११. | वेदान्त                 | ५५,२५ <u>,</u> ६६६,२१,६६२,२४.   |
| <b>बुद्ध</b>         | ८७.१५.                  | वेदान्तकल्पळतिक         |                                 |
| बोद्ध                | ۲4.96.                  | वैयाकरण                 | 96.90.                          |
| भगवती                | <u> </u>                | व्याख्याप्रज्ञिस        | 92.22.                          |
| भद्दलोह्नट           | ९८,२३.                  | शङ्कर                   | <b>६</b> ६.9.                   |
| भाह                  | ₹0₽.9¥.                 | शास्यषुत्रीय            | ८३.१७.                          |
| भामती                | <b>५६.</b> ९.           | शास्यागम                | ८०,२,                           |
| भाष्य (तत्त्वार्थ)   | १०५.94.                 | शान्तिरक्षित            | ₹ <b>०</b> ९.11.                |
| भाष्यकारीयमत         | ५६.५.                   | श्रीधर                  | <b>१०९,9</b> २,                 |
| भास्कर               | 40.93,22.               | संसेपशारीरकवारि         |                                 |
| भण्डनंमत             | 46.3.                   | संसारमोचक               | ८७.१1.                          |
| मण्डनमिश्र           | ५६.४.                   | सन्मतिटीका              | <b>{0९.</b> १२; <b>११</b> ८,२५. |
| मण्डनमिश्रीयं        | 44.20;48.2;40.92.       | सर्वेज्ञासमृति ५        | 4.26;46.6,6;46.98;49.99.        |
| मधुस्द्न             | ५८.१६;१०९.७;११२.१३.     | सर्वार्धितिद्ध          | \$04.14;\$00.v.                 |
| मायास्नवीय           | ۷۶.۹۷.                  | सांख्यादि               | ८७,१०,                          |
| मापतुप               | १०४.५.                  | तिद्वसेनाचार्य          | ११४.२७.                         |
| मिश्र:               | १०४.१३.                 | सिद्धान्त <b>ि</b> न्द् | E0.4,94.                        |
| भीमांसक              | <b>९९.</b> 99.११२.90.   | सिद्धान्तरेश            | €0.90,97.                       |
| धाज्ञिक              | ८७.११.                  | सुगव                    | 20.14.                          |
| वसुबम्धु             | ८७.३०;८८.२६.            | सुगतशासन                | ८७.३३.                          |
| षाचरपतिप्रस्थान      | 48.90.                  | सुगवशिष्य               | ८७.६.                           |
| षाचस्पतिमत           | ५६.१२;६०.१६,३१.         | <b>सुरेश्वराचार्य</b>   | 40,99,                          |
| <b>वाचर</b> पतिमिश्र | 48.2;40.4,92;49.4;60.   | स्त्रष्टवाहस्त्र        | Vc.5.                           |
|                      | ८,१•,१२,१९,२३;६१.२.     | सीगव                    | Co.54; CQ.4, 3.5.               |
| विचारण्यस्वामिन्     | ५७.१२.                  | हस्तितापस               | ۲۶.۶۷.                          |
| विवरणप्रमेयसंप्रह    | 40.93.                  | हिरण्यगर्भ              | <b>{{!!!</b> .*.                |
|                      |                         |                         |                                 |

# शुद्धिवृद्धिपत्रकम् ।

1 (

| s) * * |     | ज्ञानविन्दुपरिच            | ाय (हिन्दी)                              |
|--------|-----|----------------------------|------------------------------------------|
| वि०    | φo  | अशुद्ध                     | ্যু <u>ৰ</u>                             |
| . 8    | १   | कर्मप्रवाद                 | कर्मप्रवाद और अप्रायणीय                  |
| १०     | २५  | और                         | ओर                                       |
| १३     | ३२  | उसी भाव                    | वही भाव                                  |
| १८     | 38  | [ \                        | v[§c]                                    |
| २५     | २४  | जबाब                       | जवाव                                     |
| २८     | १७  | सर्वा भूतानि               | सर्वाभूतानि                              |
| 36     | . 8 | आर                         | और                                       |
| ४३     | 38  | सार्वज्ञवादी 🕝             | सर्वज्ञवादी 💮 💮                          |
| 0,     | ·   | ज्ञानविन्दु मूल            | और टिप्पण                                |
| 9      | 8   | अस्यार्थः                  | अस्या(अस्याः अ)र्थः                      |
| . ११   | ц   | परतश्च"–इति                | परतश्च" [ प्रमाणनय० १.२१ ] इति           |
| १५     | ş   | <b>°</b> व्यापरां <b>°</b> | <b>°</b> व्यापारां°                      |
| १६     | ११  | इति शब्द्                  | इति । शब्द्९                             |
| १६     | १२  | खसमानकार॰                  | खसमानाकार॰                               |
| २१     | 6   | भावनातारम्यात्             | भावनातारतम्यात्                          |
| े २१   | १७  | केवलज्ञानावरक॰             | केवलज्ञानावारक॰                          |
| २२     | ६   | कस्यचिदेव                  | कस्यचित् कस्यांचिदेव                     |
| २७     | १८  | कल्पिविप्रय॰               | कल्पितविषय॰                              |
| 26     | १२  | घट दुःखा॰                  | घटदुःखा॰                                 |
| ४५     | 8   | पूरविशेषमत्त्वात्          | <b>पूरविशेषव</b> स्वात्                  |
| ४६     | २२  | त्वपगता॰                   | त्वनपगता॰                                |
| ४७     | 4   | तदाऽविष्यता॰               | <u>तदा</u> विषयता०                       |
| ४७     | 88  | ज्ञानत्व                   | ज्ञानत्वं                                |
| 86     | 4   | समग्दर्शन०                 | सम्यग्द्र्शन॰                            |
| ५५     | २२  | 86 A 1                     | १८ $f A$ । धर्मसंग्रहणी गा $f o$ ८२८तः । |
| ७४     | १७  | बृहत्॰ ।                   | बृहत्° । अनु० सू० १५५ ।                  |
| ८१     | 8   | प्राणीज्ञान॰               | <b>धाणिज्ञान</b> ॰                       |